#### नालन्दा - देवनागरी - पालि - गन्धमालाय

अभिधम्मपिटके

## पट्टानपालि

(दुतियो भागो)

पघानसंसोधको भिक्खु जगदीसकस्सपी



बिहारराजकीयेन पालिपकासनमण्डलेन पकासिता वितरक

मोतीलाल बनारसी दास नेपाली खपरा पोस्ट बाक्स नै० ७५

वाक्स न०७ वाराणसी (भारत)

# THE PAŢŢHĀNA (PART II)

General Editor
BHIKKHU J. KASHYAP



PALI PUBLICATION BOARD (BIHAR GOVERNMENT)

B. E. 2505 V. E. 2018

#### Sole Agents:

MOTI LAL BANARASI DAS

Nepali Khapara Post Box No. 75

Varanasi

(India)

#### GENERAL PREFACE

The teaching of the prophets is generally distorted by the beliefs of the world and the interpretations of the priests. If we wish to ascertain what the founders of great religions taught, we have to get back to the original sources.

Buddhism in all its forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the austerities practised by him till he attained enlightenment appeal to the Hinayāna, the Pāli, or the Southern school, his life of service and compassion for 45 years after the attainment of enlightenment is the authority for the Mahyāna, the Sanskrit or the Northern school.

The religious quest springs from the consciousness of the imperfection and suffering of the world. The questions which worried Tolstoy in the fiftieth year of his life disturb all thinking men. "What is life? Why should I live? Why should I live? Why should I do anything? Is there any meaning in life that can overcome inevitable death?" Nijinzky summed up the whole problem in his Diary when he wrote: "The whole life of my wife and all of mankind is death." How can we be saved from the body of this death? This is the problem of religion.

The Buddha traces suffering to selfish desire. Suffering is the result of tension between a living creature's essential impulse to try to make itself into the centre of the universe and its essential dependence on the rest of creation. Craving is that which binds the individual to the creative process. The individual with selfish desire becomes the slave of the universe. We can overcome suffering only if we get rid of tṛṣṇa or taṇhā. To attempt to get rid of suffering through the various devices of self-deception is not to cease to suffer but to suffer in a different way.

The Buddha formulates the eight-fold path of morality which helps us to eliminate selfish desire and overcome suffering. When the Upanişads declare, "That thou art", tat tvam asi, it is not a mere statement of fact. It is a call to action. Make thyself that which thou know thou canst be. Whereas the Hindu mind believes in a permanent element in the individual which can stand firm and unshaken in the midst of change, the Buddhist stresses the dynamic character of the self. No change is possible with an unchanging consciousness. We can achieve the possibilities in us by the exertion of the will rather than by the play of the intellect. Religion is not a creed, but a vital process. It is no use railing against God or destiny when we are ourselves the authors of our disgrace. If few are chosen, it is because few choose to be chosen. The Buddha laid stress on the creative freedom of man. Buddha did not encourage dependence on the supernatural. He could not conceive of a being capable of creating a world for the express purpose of its creatures praising him. The ten veramanis or prohibitions or abstinences called dasasila or daśaśiksāpada which the novices in the path of Buddhism utter are given in these words: "I take upon myself the abstinence, (1) from destroying life, (2) from taking what is not given, (3) from leading an unchaste life, (4) from speaking untruth, (5) from giving myself to intoxicating drugs, (6) from eating at irregular hours, (7) from seeing musical and dancing performances and other shows and pageants, (8) from wearing garlands, perfumes, unguents and other bodily decorations, (9) from using high couches and seats, (10) from accepting gifts of gold and silver." The first five are the Buddhist baffcasīla.

> Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi Surā-merayamajja-pamādaṭṭhānā

veramaņī sikkhāpadam samādiyāmi

Conflicts in the world are conflicts in the human soul enlarged. If men were at peace within themselves, the outer conflicts between nations would inevitably cease. By practising the Buddha's paficasfia we will develop patience, courage, love and unselfishness. The Buddha teaches us that even in an age of anxiety and violence, it is possible to gain and maintain inner harmony, which is not at the mercy of outward circumstance.

Nirvāṇam paramam sukham : Nirvāṇa is the highest bliss. It is not a negative state of annihilation but a positive state of joy, consciousness grown from an unhappy to a beatific one. The Buddha does not tell us that man is but a bubble on the turbulent surface of nature and that he has no destiny save to undergo dissolution. The Hindu affirms that man can realise his identity with Brahman, the ground of all being; the Buddhist says that man can live in a transfigured world where samsāra and nirvāṇa are one. In Mahā-saccaka Sutta, the Buddha himself is reported to have described the supreme triumph of reaching the goal of his quest as follows:

"When this knowledge, this insight had arisen within me, my heart was set free from intoxication of lusts, set free from the intoxication of becomings, set free from the intoxication of ignorance. In me, thus emancipated, there arose the certainty of that emancipation. And I came to know: "Rebirth is at an end. The higher life has been fulfilled. What had to be done has been accomplished. After this present life there is no further for this or that. This last insight did I attain to in the last watch of the night. Ignorance was beaten down, insight arose, darkness was destroyed, the light came, inasmuch as I was there strenuous, earnest, master of myself". Thus ended the struggle of six long years".

The Buddha is said to be a physician. Even as the physician strives to restore to health a sick man, the Buddha tries to restore us to our normal condition. If our leaders become

normal, we may be able to replace the present social order in which division, falsehood and violence prevail, by a new one in which humanity, truth and brotherhood will reign.

On the occasion of the 2,500th anniversary of the Buddha's parinirvaṇa, the Government of India decided to publish standard versions in Devanagari Script of the complete Pali and the Sanskrit texts of the two schools, Southern and Northern, in the hope that some of the readers of these books may be impelled to love the good, to practise altruism and hold their spirit aloof from the desires and ambitions of the world.

S. Radhakrishnan

#### General Editor's Preface

In this Volume we are publishing the second part of the Tika Paṭṭhāna of the Paṭṭhānappakaraṇa (Dhammānuloma) of the Abhidhammapiṭaka. As we have already given an introduction to it in the first Volume of the book, it is not necessary to write any thing more at this place.

The present edition has been prepared co-ordinating the following versions of the text—Burmese, Chattha-Saṅgā-yana publication, 1956; Siamese—Mahāmakuṭa Government publication, 1926; and Sinhalese—edited by Pandita Kirielle Ñaṇawimala Thera, 1954.

The basic MSS of this volume have been edited by the Venerable Acharya D. Sasanasiri, Principal, International Pali Institute, Mahabodhi Society, Sarnath; and finally revised and seen through the press by our learned Editor, Shree Birbal Sharma, M. A.

My best thanks are due to them for their prompt and valuable cooperation.

Bhikkhu J. Kashyap

#### सम्पादकीय

इस भाग में पट्टानपालि (धम्मातुलीय) के तिकपट्टान का द्वितीय भाग प्रकाशित किया जा रहा है। इसका परिचय पहले भाग की भूमिका में ही जा गया है, जतः उसके विषय में यहाँ कुछ लिखना जावश्यक नहीं समझा।

. . . .

प्रस्तुत प्रन्य की मूळ पाण्डुलिपि का संशोधन, महाबोधि अन्ताराष्ट्रिय पालि प्रतिष्ठान, सारताय के प्राचार्य, श्री महास्पविद आवार्य शासनशीजी ने तथा उसका अन्तिय संघोधन हमारे विद्वाल् सम्पादक, श्री बीरवल शर्मां, एन० ए० ने किया है। अतः वे हमारे घन्यवाद के पात्र हैं।

भिक्षु जगदीश काश्यप

#### THE PĀLI ALPHABET IN DEVANĀGARĪ AND ROMAN CHARACTERS

#### VOWELS

अन्य आर्थे इंग्रें उंग्रेक्ट स्ट ओं ०

#### CONSONANTS WITH VOWEL "A"

| ∓ ka | ₹ kha | ग ga | च gha  | ≅ nha  |
|------|-------|------|--------|--------|
| ₹ ca | ਭ cha | ज ja | arjha. | হা fia |
| ₹ ţa | ъ ţha | ₹ da | ₹ dha  | ण ņa   |
| ₹ ta | थ tha | ₹ da | ष dha  | न na   |
| ч pa | ₹ pha | ब ba | भ bha  | म ma   |
| य ya | ₹ra   | ਲ la | ₹ va   | ₹ sa.  |
|      |       | g ha | æ la   | a†a.m. |

#### VOWELS IN COMBINATION

क ka का kā कि ki की kī कु ku कू kū के ke को ko खkha खाkhā खिkhi खीkhī खुkhu खूkhū खेkhe को kho

#### CONTUNCT-CONSONANTS

| क्क kka इन्हें fica इ dva क्क mba क्क kkha इन्हें ficha घ dhya क्क mbha क्ष kkya इन्हें figha के तार्य क्ष mba क्क kla इ दूर !!a के तार्य क्ष mha क्क kla इ दूर !!a के तार्य क्ष mha क्क kla इ दूर !!a के तार्य क्ष mha क्क kla इ दूर !!a के तार्य क्ष mha क्ष kwa इ !!ha के तार्य के प्रभुव क्क khya इ ! क्क dda के तार्य के प्रभुव क्ष khya इ ! क्क ddha के तार्य के प्रभुव क्ष khya इ ! क्क ddha के तार्य के प्रभुव क्ष gha के तार्य के तार्य के प्रभुव क्ष ggha के तार्य के तार्य के प्रभुव क्ष gga के तार्य के तार्य के प्रभुव क्ष gra के तार्य के तार्य के प्रभुव क्ष finka के तार्य के प्रभुव के तार्य के प्रभुव क्ष finka के तार्य के प्रभुव के तार्य के प्रभुव क्ष fingha के तार्य के प्रभुव के तार्य के तार्य के प्रभुव के तार्य के तार  | ,         | JONJONGI-COM         | SONANIS    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| ह्य kya ञ्च ñja ञ्च dhva म्म mma हि kri ञह, ज्क ñjha च्च nta म्म mya हि kri ञह, ज्क ñjha च्च nta म्म mya हि kri ञह, ज्क ñjha च्च nta म्म mya हि kri ञह, ज्क dha च्च nta म्म mya हि khva है, रृष्ट dda च्च nda म्म yya हि khva है, रृष्ट dda च्च nda म्म yya हि khva है, रृष्ट ddha च्च ndra च्च lya हि ggha च्च nja च्च nda च्च lya हि gra च्च nja च्च nha च्च lya हि nha च्च nya च्च vha हि nha च्च nya च्च vha हि nha च्च nya च्च vha हि nha च्च nya च्च stra हि nha च्च tta च्च ppha च्च stra हि ngha च्च ttha च्च pya च्च sya हि ngha च्च ttha च्च pya च्च sya हि ngha च्च tta च्च bba च्च ssa ह्य cca च्च tya च्च bba च्च ssa ह्य ccha च tra च्च bbha च्च sva ह्य nya, ग्या jjha डि ddha च्च bra च्च hva ह्य nha इ dra च्च mpa ह्य nha इ dra च्च mpha ह्य nha इ dra च्च mpha ह्य nha इ dra च्च mpha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | र्मक kka  | ञ्च fica             | ₫ dva      | म्ब mba       |
| कि kri जल, उस ñjha ल nta स्थ mya ल kla इ इर एक ल गर्य स्थ mha ल kla इ इर एक ल गर्य स्थ mha ल kla इ इर एक ल गर्य स्थ mha ल kla इ इर एक ल गर्य स्थ mha ल kla इ इर एक ल गर्य स्थ mha ल kla स्थ प्रिक ल गर्य स्थ प्रिक ल kla ल एक एक ल गर्य न गर्य स्थ प्रिक ल प्रिक ल एक एक ल गर्य स्थ प्रिक ल प्रिक ल एक एक ल प्रिक ल एक एक ल एक ल एक ल एक ल एक ल एक ल एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्स kkha  | ञ्छ ncha             | ध्य dhya   | म्म mbha      |
| सक kla ह इट tja ल्ल ntva स् mha सब kva ह tjtha ल्ल ntva स् mha सब kva ह tjtha ल्ल ntha स्थ yya स्थ khya ह, रह्न dda ल्ल nda स्थ yha सब khva ह, रह्न ddha ल्ल ndra ल्ल lla सा gga ल्ल nta ल्ल ntha सा gya ल्ल ntha ला nna ल्ल lha सा gya ला ntha ला nna ल्ल nha स्व sta ह्न nka ल्ल nha ला ppa स्य stra ह्न nkha ला tta ला ppha ला sna ह्न nkha ला tta ला ppha ला sna ह्न ngha ला ttha प्य pya स्य sya ह्न ngha ला tva ला pla ला sna ह्न ngha ला tva ला pla ला swa ह्न ngha ला tva mpa ला pla ला swa ह्न ngha ला tva mpa ला pla ला swa ह्न ngha ला tta प्रमुख प्रमुख ह्न प्रमुख हमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्य kya   | ≂जाñja               | घ्य dhva   | म्म mma       |
| सब kva ह tha जा ntha जा yya स्थ khya ह, इब dda जा nda जा yha सब khya ह, इब dda जा nda जा yha सब khya ह, इब dda जा nda जा yha जा ya प्राचित्र का nta जा ya जा ya जा nta जा nna जा lha जा ya जा nta जा nna जा lha जा ya जा nna mna जा nna mna mna mna mna mna mna mna mna mna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | िक kri    | ञ्झ,ञ्भा fijha       | न्त nta    | ₽7 mya        |
| स्थ khya इ. इड dda ल्य nda इ. yha स्थ khya इ. इड dda ल्य ndra ल्य lla स्थ yha इ. इड ddha ल्य ndra ल्य lla स्थ ya एक nta ल्य hha ल्य lya एक nta ल्य nda ल्य lya एक nta ल्य nda ल्य lya एक nda ल्य nya ल्य hha ल्य lya एक nda ल्य nya ल्य hha ल्य sta एक nha एक nha एक pha ल्य sta हो hka एक pha एक pha ल्य sta प्रमुख हो ngha एक pla स्य sya हो ngha एक tva एक pla स्य sya हो ngha एक tva एक pla स्य sya एक एक cca ल्य tya व्य bba स्य sma एक cca ल्य tya व्य bba स्य sma एक cca ल्य tya व्य bba स्य swa एक ngja इ. इद dda व्य bya ह्य hma व्य ya एक pha व्य sya ह्य hma व्य dya प्रमुख एक pha रूक jiha ड ddha य bya ह्य hma व्य dya प्रमुख एक pha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्ल kla   | हु ट्ट ţţa           | न्त्व ntva | ₹ mha         |
| ea khva इ.इ. ddha व्य ndra es lla  u gga ve nta व्य ndha eu lya  u ggha ve ntha u nya  u gra ve ntha u nya  u gra ve ntha a u nya  u gra ve ntha a u nya  u gra ve ntha a u nya  u gra ve ntha u nya  u gra ve ntha u pya  u sya  u hma  u sya  u hma  u sya  u hma  u sya  i hna  i lha  i la  i la | क्व kva   | g ţţha               | न्य ntha   | <b>-ч</b> ууа |
| मा gga ए nja मा ndha ल्य lya मा ggha ए njha से nna ल्ह lha मा gya ए njha ले nha ले sta मा gra ए njha ले sta मा hka ए njha ले stra मा hkha ले tta एक ppha ले sna मा hga ले ttha प्य pya स्प sya मा hgha ले tva एक pla स्प sya मा hgha ले tva प्य pla स्प sya मा hgha ले tva मा bbha ले sva मा sma मा swa ccha में tra मा bbha ले sva मा jiha है, पूर्व dda मा bya मा mpa मा jiha है ddha मा mpa हो lha मा ha tra tra मा hgha मा mpa हो lha मा sya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रूप khya  | हु, <b>ड्ड</b> dृंda | ₹ nda      | व्ह yha       |
| ल ggha ण ntha ल nna ल्हाha य gya ज nda ल nna ल्हाha य gya ज nda ल nna ल्हाha य gya ज nda ल nna ल्हाha छ nha ल nna ल्हाha छ nha ल nna ल्हाha छ nha ल nna ल nna छ nha ल stra छ nha ल tta ल्हाpha ल stra छ nha ल tta ल्हाpha ल sna छ nha ल tta ल्हाpha ल sya छ ngha ल tta ज pya ल्य sya छ ngha ल tva ल pla ल ssa छ cca ल tva ज्य bba ल ssa छ ccha ल tra ज्य bba ल swa ज्य jja छ त्य dda ज्य bya छ nma छ nn, जम्ह jjha ड ddha ल bra छ hva ङ तिक ह nna छ tha र प्रमाविक ह तिक ल हिम्में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्व khva  | हु, <b>इंड</b> ḍḍha  | न्द्र ndra | ल्ल lla       |
| स्य हुए व जह तति स्य nya हु vha स्य gra ज्या ताक त्या ति स्व sta क्या ति क्या क्या | माgga     | ण्ट ņţa              | न्द ndha   | ल्य lya       |
| प gra जा pha ल nha स्त sta  इ nka जा pha प ppa स्त stra  ह nka जा pha प ppa स्त stra  ह nka जा tta प ppha स्त sna  ह nka जा tta प ppha स्त sna  ह nka जा tta प ppha स्त ssa  ह ngha त्त tta प ppha स्त ssa  ह ngha प ssa  ह ngha प ssa  ह ngha प ssa  ह ngha प ssa  ह ngha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म्ब ggha  | ण्ड ņţha             | ন্ন nna    | लह lha        |
| ह nka ह nha ज ppa स्व stra<br>ह nkha स tta ज ppha स्व sna<br>ह nga त्य ttha ज ppa स्व sya<br>ह ngha त्य tva ज pla स्य sya<br>ह्या cca त्य tya ज्या bba स्य sma<br>ह्या cca त्य tya ज्या bbha स्व sva<br>ह्या ccha व tra ज्या bbha स्व sva<br>ह्या jia इं. इय dda ज्या bya ह्या hma<br>ह्या त्या ज्या jiha ड ddha व bra ह्या hva<br>ह्या तीवि ड dva प्या mpa ज्ञा hha<br>ह्या तीवि ड dva प्या mpa ज्ञा hha<br>ह्या तीवि ड dva प्या mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्य gya   | ow nda               | न्य nya    | ब्ह vha       |
| ह nkha स tta प्रppha स्न sna ह nga त्य ttha प्रpya स्य sya ह ngha त्य tva प्रpya स्य sya ह ngha त्य tva प्रpya स्य sya ह ngha त्य tva प्रpya स्य sya ह्या gya ह्या g | 0         | od ppa               | न्ह nha    | स्तsta.       |
| ज nga त्य ttha प्य pya त्य sya ह ngha त्य tva प्र pla स्य ssa च्य cca त्य tya व्य bba स्य ssa च्य ccha य tra व्य bbha त्य swa ज्ञ jja इ, इद dda व्य bya हा hma ज्ञ ज्ञ jjh a ddha य bra हा hva ज्ञ jiha a ddha य bra हा hva ज्ञ niña य dya म्य mpa ज्ञ niña z dra म्ह mpha  1=ā; f=i;  ी=i; =u; =u; =c; 1=o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.        | ण्ह nha              | प ppa      | स्त्र stra.   |
| हु ngha त्व tva त्क pla स्स ssa<br>च्च cca त्य tya व्य bba स्म sma<br>च्छ ccha व tra व्य bbha स्म sma<br>च्छ ccha व tra व्य bbha स्म swa<br>च्य jja इ, इस dda व्य bya ह्य hma<br>च्या, च्य jjha द ddha व bra ह्य hva<br>च्च jha<br>च्च jha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·-        |                      |            | स्त sna       |
| च्च cca त्य tya व्य bba त्म sma च्छ ccha च tra व्य bbha त्य sva च्छ ccha च tra व्य bbha त्य sva च्छ jja इ, इद dda व्य bya ह्य hma च्छ jjha द ddha व bra ह्य hva च्छ jñha य dya व्य mpa व्य jha च्छ jñha द dra व्य mpha ा=ā; f=i; 1=i; =u; =ū; =c; 1=o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | त्य ttha             |            | स्य sya.      |
| रुष्ठ ccha न tra स्म bbha स्व sva<br>ज्या jja इ. इद dda स्व bya स्म hma<br>ज्या ज्या jjha a ddha न bra न स्म hva<br>ज्या ज्या ज्या dya म्य mpa ज्या jha<br>ज्या तीति स dya म्य mpa<br>ज्या तीति स dya म्य mpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 👸 ngha    | त्व tva              | জ pla      | ₹₹ ssa        |
| ज्य jja इ. इद dda व्य bya स hma ज्या, ज्या, jjha ड ddha व bra ह्य hva इजा तित्रेव स dya म्य mpa व्यह lha इन्ह तिश्व ह dra म्य mpha ा=ā; f=i; l=i; =u; =ū; =e; l=o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | •                    |            | स्म sma       |
| ज्ञा, ज्ञा jjha a ddha ब bra हा hva<br>sen fifia u dya म्म mpa हा lha<br>se fiha a dra म्ह mpha<br>ा=ā; f=i; h=i; =u; =ū; =e; h=o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |            |               |
| रुज nna er dya स्थाप्त कह lha<br>हि nha ह dra स्ड mpha<br>ा=ā; f=i; h=i; =u; =ū; =c; h=o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                      |            | •             |
| 5€ fiha     ā dra     56 mpha       1=ā;     f=i;     f=i;     =u;     =ū;     =c;     f=o       1 €     1 €     1 €     1 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €     0 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |            |               |
| 1=ā; f=i; f=i; =u; =u; =e; f=0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | •                    |            | ळह lha        |
| 8 8 8 X 4, X & 0 C 8 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व्ह fiha  | ਕ dra                | म्फ mpha   |               |
| 8 8 8 X 4, X & 0 C 8 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī=ā; f=i; | 1=i; _=u;            | _=ū;       | =e: }=o       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                      |            | •             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 3     | 4 5 6                | 7 8        | 9 0           |

# पद्घानपालि १(स) तिकपहानं स्वी

|                             | पिटुक्रा   |                             | ापट्ट कुर  |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| ६. वितक्कत्तिकं             | - 1        | (२) सङ्ख्या                 | źR         |
|                             | _          | सुद्धं                      | <b>∌</b> & |
| § १. पटिच्चवारो             | ₹          | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं      | ३५         |
| १. पच्चयानुलोमं             | 3          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं      | ३५         |
| (१) विभक्तो                 | 3          | नहेनुदुकं                   | ३५         |
| हेतुप <del>च्च</del> यो     | ₹          | ६ २. सहजातवारो              | ३५         |
| आरम्मणप <del>ञ</del> ्चयो   | १०         | ६ ३. प <del>च्य</del> यवारो | 34         |
| विष्पयुत्तपच्चयो            | १३         | १. पच्चयानुलोमं             | ३५         |
| अस्थिपच्चयादि               | २१         | हेतुपच्चयो                  | ३५         |
| (२) <b>सङ्ख्</b> षा         | २१         | २. पच्चयपच्चनीयं            | ३८         |
| सुद्धं                      | २१         | नअघिपतिप <del>+व</del> यो   | 36         |
| २. पच्चयपच्चनीयं            | २१         | नअनन्तरपञ्चयादि             | ४०         |
| (१) विभङ्गो                 | 28         | नकम्मपच्चयो                 | ٧o         |
| नहेतुपच्चयो                 | २१         | (२) सङ्ख्या                 | ४२         |
| नआरम्मणपच्चयो               | २७         | सुद्धं                      | ४२         |
| नअधिपतिपच्चयो               | २८         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं      | ४२         |
| नअनन्तरपञ्चयादि             | ₹०         | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं      | ४२         |
| नपुरेजातप <del>ण्</del> वयो | ₹०         | <b>६४. निस्सव</b> वारो      | ४२         |
| नपच्छाजातपच्चयादि           | ₹ ₹        |                             |            |
| नकम्मप <del>ञ्</del> वयो    | <b>३</b> २ | ६ ५. संसद्घवारो             | 8.5        |
| नविपाकपच्चयादि              | ३३         | १ पच्चयानुलोमं              | えぎ         |
| <b>नविष्ययुत्तपच्चयो</b>    | 33         | हेतुपच्चयो                  | ४३         |
| नोर्नात्य-नोविगतपच्चया      | 38         | सदं .                       | **         |

|                                | विट्ठ क्ट्रा |                       | पिट्ट क्यू  |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| २ पच्चयपच्चनीय                 | 88           | २ पच्चयपच्चनीय        | ११७         |
| ३ पच्चयानुलोमपच्चनीय           | ४५           | सङ्ख्या               | ११७         |
| दुक                            | ሄሂ           | सुद्ध                 | ११७         |
| ४ पच्चयपच्चनीयानुलो <b>र्ह</b> |              | ै३ पच्चयानुलोमपच्चनीय | ११८         |
| ६ सम्पयुत्तवारो                | ४५           | हतुदुक                | ११८         |
| ७ पञ्हाबारो                    | ४५           | ४ पच्चयपच्चनीयानुलोम  | ११८         |
| १ पच्चयानुलोम                  | ४५           | नहतुदुक               | ११८         |
| (१) विभङ्गो                    | ४५           | ७. पीतित्तिकं         |             |
| हतुपच्चयो                      | ४५           |                       |             |
| आरम्मणपच्चयो                   | ४७           | § १ पटिच्चवारो        | ११९         |
| अधिपतिपच्चयो                   | ५३           | १ पच्चयानुलोम         | ११९         |
| अनन्तरपच्चयो                   | <b>પ</b> હ   | (१) विभङ्गो           | ११९         |
| समनन्तरपच्चयो                  | ६६           | हतुपच्चयो             | ११९         |
| सहजातपच्चयो                    | ६६           | आरम्मणपच्चयादि        | 858         |
| अञ्जामञ्जापच्चयो               | ७२           |                       |             |
| निस्सयपच्चयो                   | ৩৩           | (२) सहुचा             | १२१         |
| उपनिस्सयपच्चयो                 | ७९           | सुद्ध                 | १२१         |
| पुरजातपच्चयो                   | ८६           | २ पच्चयपच्चनीय        | १२१         |
| पच्छाजातपच्चयो                 | ८७           | (१) विभङ्गो           | १२१         |
| आसवनपच्चयो                     | 66           | नहतुपच्चयो            | १२१         |
| कम्मपच्चयो                     | ९२           | नअधिपति-नआसेवन        |             |
| विपाकपच्चयो                    | ९५           | पच्चया                | १२३         |
| आहारपच्चयो                     | ९७           | नकम्मपच्चयो           | <b>१२३</b>  |
| इन्द्रियपच्चयो                 | ९८           | नविपाकपच्चयो          | १२३         |
| भानपञ्चयो                      | 99           | नभानपच्चयादि          | १२३         |
| मग्गपच्चयो ्                   | १०१          | (२) सङ्ख्या           |             |
| सम्पयुत्तपच्चयो                | १०२          |                       | <b>8</b> 58 |
| विष्पयुत्तपच्चमो               | \$08         | सुद                   | १२४         |
| अस्थिपच्चयो                    | १०६          | ३ पच्चयानुलोमपच्चनीय  | १२४         |
| नस्यि विगताविगतपच्चया          | ११३          | दुक                   | १२४         |
| (२) सङ्ख्या                    | ११३          | ४ पच्चयपच्चनीयानुलोम  | १२४         |
| पच्चनीयुद्धारो                 | ११३          | दुक                   | १२४         |

|                                        | पिट्ट क्ट्रा |                                | पिट्टक्का |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| § २−६. सहज⊦तवारो~                      |              | (१) विभङ्गो                    | 680       |
| सम्पयुत्तवारो                          | १२४          | हेतुप <del>च्च</del> यो        | १४७       |
| ६ ७. पञ्हावारो                         | १२५          | आरम्मणपच्चयो                   | १४८       |
| १. पच्चयानुलोमं                        | १२५          | अधिपतिपच्चयो                   | १४८       |
| (१) विभङ्गो                            |              | अनन्तर-समनन्तरपच्चय            |           |
| (१) ग्यमञ्जय<br>हेतुपच्चयो             | १२५          | सहजातपच्चयो                    | १४९       |
| हतुप ज्यमा<br>आरम्मणपच्चयो             | १२५          | अञ्जामञ्जापच्चयो               | १५०       |
| आधिपतिपच्चयो<br>अधिपतिपच्चयो           | १२५          | निस्सयपच्चयादि                 | १५०       |
|                                        | १२९          | विपाकपच्चयो                    | १५१       |
| अनन्तरपच्चयो                           | १३१          | आहारपच्चयादि                   | १५१       |
| समनन्तरपच्चयो                          | १३४          | (२) सङ्ख्या                    | १५१       |
| सहजातपच्चयो                            | १३४          | सुद्धं                         | १५१       |
| अञ्जामञ्जा-निस्सय-                     |              |                                |           |
| पच्चय                                  | • •          | २. पच्चयपच्चनीयं               | १५१       |
| उपनिस्सयपच्चयो                         | १३५          | (१) विभङ्गो                    | १५१       |
| आसेवनपच्चयो                            | १४०          | नहेतुपच्चयो                    | १५१       |
| कम्मपच्चयो                             | 888          | नआरम्मणपच्चयो                  | १५२       |
| विपाकपच्चयो                            | १४२          | नअधिपतिपच्चयादि                | १५३       |
| आहारपच्चयादि                           | १४३          | नपुरेजातपच्चयो                 | १५३       |
| (२) सङ्ख्रधा                           | १४३          | नपच्छाजातपच्चयादि              | १५४       |
| सुद्धं                                 | १४३          | नकम्मपच्चयो                    | १५४       |
| पच्चनीयुद्धारो                         | १४३          | नविपाकपच्चयो                   | १५५       |
| २. पच्चयपच्चनीयं                       | १४५          | नआहारपच्चयो                    | १५५       |
| सङ्ख्या                                | १४५          | नइन्द्रियपच्चयो                | १५५       |
| सुद्धं                                 | १४५          | नभानपच्चयो                     | १५५       |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                 |              | नमग्गपच्चयो                    | १५५       |
|                                        |              | नसम्पयुत्तपच्चयो               | १५५       |
| हुकों<br>                              | १४५          | नविष्पय <del>ुत्तपच्य</del> यो | १५६       |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                 |              | नोनि्थ-नोविगतपच्चया            | १५६       |
| दुकं                                   | १४६          | (२) सङ्ख्या                    | १५६       |
| <ul><li>दस्सनेनपहातब्बत्तिकं</li></ul> |              | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं         |           |
| § १. पटिच् <del>च</del> वारो           | १४७          | हेतुदुकं                       | १५६       |
| १. पच्चयानुलोमं                        | १४७          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं         | १५७       |
| .प० २व                                 |              |                                |           |

|                               | पिट्टक्ट्रा |                                          | ···                    |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------|
| नहेतु <u>द</u> ुकं            | १५७         | (२) सङ्ख्या                              | पि <b>हकू</b> ।<br>१६८ |
| § २∙ सहजातवारो                | १५७         | २. पच्चयपच्चनीयं                         | १६८                    |
| १-४. पच्चयानुलोमादि           | १५७         | (१) विभक्तो                              | १६८                    |
| § ३. पच्चयबारो                | १५७         | नहेतुप <del>ण्य</del> यो                 | १६८                    |
| १. पच्चयानुलोमं               | १५७         | नअधिपतिपच्चयादि                          | १६८                    |
| (१) विभक्तो                   | १५७         | (२) सङ्ख्या                              | १६९                    |
| हेतुपच्चयो                    | १५७         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                   |                        |
| आरम्मणपच्चयो                  | १५९         | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                   | १६९                    |
| अधिपतिपच्चयादि                | १६०         | § ६. सम्पयुत्तवारो                       | १६९                    |
| सहजातपच्चयो                   | १६०         | १. पच्चयानुलोमादि                        | १६९                    |
| अञ्जामञ्जापच्चयादि            | १६१         | § ७. पञ्हाबारो                           |                        |
| (२) सङ्ख्या                   | १६१         | १. पच्चयानुलोमं                          | १७०                    |
| २. पच्चयपच्चनीयं              | १६२         | (१) विभङ्गो                              | १७०                    |
| (१) विभङ्गो                   | १६२         | हेतुपच्चयो                               | १७०                    |
| नहेतुपच्चयो                   | १६२         | शरम्मणपच्चयो<br>आरम्मणपच्चयो             | १७०                    |
| नआरम्मणपच्चयो                 | १६३         | अधिपतिपच्चयो                             | १७१<br>१७३             |
| नअधिपतिपच्चयादि               | १६३         | अनन्तरपच्चयो                             | १७५                    |
| नपुरेजातपच्चयो                | १६४         | समनन्तरपञ्चयो                            | १७६                    |
| नपच्छाजातपच्चयादि             | १६५         | सहजातपच्चयो                              | १७७                    |
| नकम्मपच्चयो<br>नविपाकपच्चयादि | १६५         | अञ्जामञ्जापच्चयो                         | १७७                    |
|                               | १६५         | निस्सयपच्चयो                             | १७८                    |
| (२) सङ्ख्या                   | १६६         | n                                        | १७९                    |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं        | १६६         | T                                        | १८१                    |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं        | १६७         | 200                                      | १८२                    |
| § ४. निस्सयवारो               | १६७         | <del></del>                              | १८२<br>१८३             |
| § ५. संस <b>हवारो</b>         | १६७         | £                                        | १८४                    |
| १. पच्चयानुलोमं               | १६७         |                                          | १८४                    |
| (१) विभङ्गो                   | १६७         | <del>वि</del> प्पयुत्तप <del>ण्ययो</del> | १८४                    |
| हेतुपच्चयो                    | १६७         | अत्थिपच्चयो :                            | १८५                    |
| आरम्मणपच्चयो                  | १६८         | नत्थि-विगताविगत-                         |                        |
|                               |             | पञ्चया                                   | ८७                     |

#### I \* 1

|                                   | पिट्ट 🛫    |                                                  | पिट्टव    |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|
| (२) सङ्ख्या                       | १८८        | (२) सङ्ख्या                                      | २०        |
| पच्चनीयुद्धारो                    | १८८        | सुद्धं                                           | २०        |
| २. पच्चयपच्चनीयं                  | १८९        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                           | 20)       |
| सङ्ख्या                           | १८९        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                           | ۲۰,       |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं            | १९०        | §२. सहजातवारो                                    | 207       |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोम             | १९०        | §३. पच् <b>चयवारो</b>                            | २०१       |
| दस्सनेनपहातब्बहेतुकतिव            | ត់         | १. पच्चयानुलोमं                                  | २०१       |
| १. पटिच्चवारो                     | १९१        | (१) विभङ्गो                                      | २०)       |
| १. पच्चयानुलोमं                   | १९१        | हेतुपच्चयो                                       | 50,       |
| (१) विभङ्गो                       | १९१        | आरम्मणपच्चयो                                     | २०१       |
| हेत्पच्चयो                        | 888        | अधिपतिप <del>ण्च</del> यादि                      | २०        |
| ल्पुन प्रमण<br>आरम्मणपच्चयो       | 177        | सहजातपच्चयो                                      | २१        |
| अधिपतिपच्चयो                      | १९५        | अञ्जामञ्जापच्चयादि                               | ٦१        |
|                                   | 124        | विष्ययुत्तपञ्चयो                                 | २१:       |
| अनन्तर-समनन्तर-                   |            | अत्थिपच्चयादि                                    | २१        |
| पच्चय<br>सहजातपच्चयो              |            | (२) सङ्ख्या                                      | 281       |
| सहजातपञ्चया<br>अञ्जाभञ्जापच्चयादि | १९६<br>१९७ | सुद्धं                                           | २१।       |
| (२) स <b>ङ्ख्या</b>               | १९७        | २. पच्चयपच्चनीयं                                 | ٠,<br>٦१  |
| र र                               | १९७        | (१) विभक्नो                                      | 281       |
| २. पच्चयपच्चनीयं                  | १९८        | नहेतुपच्चयो                                      | 289       |
| •                                 |            | नश्रुपण्यमा<br>नआरम्मणप <del>ण्य</del> यो        | 789       |
| (१) विभङ्गो                       | १९८        | नअधिपतिपच्चयादि                                  | 281       |
| नहेतुपच्चयो                       | १९८        | नकम्मपञ्चयो                                      |           |
| नआरम्मणपच्चयो                     | १९८        | नविपाकपच्चयादि<br>                               | 281       |
| नअधिपतिपच्चयादि                   | १९९        | नावपाकपच्चयाद                                    | 286       |
| नपुरेजातपच्चयो                    | १९९        | (२) सङ्ख्या                                      | 28        |
| नपच्छाजातपच्चयादि                 | २०१        | ३. प <del>ञ</del> ्चयानुलोमपञ्चनीयं              | २१९       |
| नकम्मपञ्चयो                       | २०१        |                                                  | ٠٠.<br>٦१ |
| नविपाकप <del>च्च</del> यो         | २०२        | हेतुदुकं                                         |           |
| नआहारपच्चयादि                     | २०२        | ४. प <del>ञ्च</del> यप <del>ञ</del> ्चनीयानुलोमं | २१९       |
| नविप्ययुक्तप <del>ञ्च</del> यादि  | २०२        | नहेतुदुक                                         | २१९       |
|                                   |            |                                                  |           |

|                            | पिटुङ्का   |                            | पिट्टब्रुग |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| <b>६४. निस्सयवारो</b>      | २२०        | विपाकप <del>च्</del> वयो   | 588        |
| <sub>§</sub> ५. संसद्घवारो | २२०        | आहारपच्चयो                 | २४१        |
| १. पच्चयानुलोमं            | २२०        | इन्द्रियपच्चयादि           | २४२        |
|                            |            | विप्पयुत्तपच्चयो           | २४२        |
| (१) विभङ्गो                | २२०        | अत्थिपच्चयादि              | २४३        |
| हेतुपच्चयो                 | २२०        | (२) सङ्ख्या                | २४७        |
| आरम्मणपच्चयो               | २२१        | सुद्धं                     | २४७        |
| अधिपतिपच्चयादि             | २२२        | पच्चनीयुद्धारो             | २<br>१४७   |
| सहजातपच्चयादि              | २२२        | · .                        |            |
| (२) सङ्ख्या                | २२३        | २. पच्चयपच्चनीयं           | २५०        |
| २. पच्चयपच्चनीयं           | २२३        | सङ्ख्या                    | २५०        |
| (१) विभङ्गो                | 223        | सुद्धं                     | २५०        |
| नहेतुपच्चयो<br>नहेतुपच्चयो |            | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं     | २५०        |
| नअधिपतिपच्चयादि            | २२३<br>२२३ | हेतुदुकं                   | २५०        |
| (२) सङ्ख्या                | २२४<br>२२४ | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं     | २५१        |
|                            |            | नहेतुदुकं                  | २५१        |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं     | 448        |                            |            |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं     | 448        | १०. आचयगामित्तिकं          |            |
| §६. सम्पयुत्तवारो          | २२४        | §१. पटिच्चवार              | २५२        |
| §७. पञ्हावारो              | २२४        | १. पच्चयानुलोमं            | २५२        |
| १. पच्चयानुलोमं            | २२४        |                            |            |
| (१) विभङ्गो                | २२४        | (१) विभङ्गो                | २५२        |
| हेतु <b>पच्च</b> यो        | 228        | हेतुपच्चयो                 | २५२        |
| आरम्मणपच्चयो               | 224        | आरम्मणपच्चयो               | २५३        |
| अधिपतिपच्चयो               | 228        | अधिपतिपच्चयो               | २५३        |
| अनन्तरपच्चयो               | 230        | अनन्तरपच्चयादि             | २५४        |
| समनन्तरपञ्चयादि            | २३२        | (२) सङ्ख्या                | २५४        |
| उपनिस्सयपच्चयो             | २३२        | सुद्धं                     | २५४        |
| पुरेजातपच्चयो              | २३७        | २. पच्चयपच्चनीयं           | २५५        |
| पच्छाजातपच्चयो             | २३८        | (१) विभङ्गो                | २५५        |
| आसेवनपच्चयो                | २३९        | नहेतुपच्चयो                | २५५        |
| कम्मपच्चयो .               | २४०        | नआरम्मणप <del>च्च</del> यो | २५५        |

|                            | पिट्टकुर |                                                  | पिह्यू      |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------|
| नअधिपतिपञ्चयो              | २५६      | नविपाकपच्चयादि                                   | २६६         |
| नअनन्तरपच्चयादि            | २५६      | (२) सङ्ख्या                                      | २६७         |
| ° नआसेवनपच्चयो             | २५६      | सुद्धं                                           | २६७         |
| नकम्मपच्चयो                | २५७      | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                           | २६७         |
| नविपाकपच्चयादि             | २५७      | हेतुदुकं                                         | २६७         |
| (२) सङ्ख्या                | २५८      | ४. प <del>च्चयपच्चनीयानुलोमं</del>               |             |
| सुद्धं                     | २५८      | नहेत्द्कं                                        | २६७         |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं     | २५८      | 100                                              |             |
| हेतुदुकं                   | २५८      | § ४. निस्सयवारो                                  | २ <b>६७</b> |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं     | २५८      | § ५. संसट्टवारो<br>्रे                           | २६८         |
| नहेतुद्दकं                 | २५८      | १. पच्चयानुलोम                                   | २६८         |
|                            |          | (१) विभङ्गो                                      | २६८         |
| § २. सहजातवारो             | २५८      | हेतुप <del>च्च</del> यो                          | २६८         |
| § ३. पच्चयवारो             | २५९      | आरम्मणपच्चयादि                                   | २६८         |
| १. पच्चयानुलोमं            | २५९      | (२) सङ्ख्या                                      | २६८         |
| (१) विभङ्गो                | २५९      | सुद्धं                                           | २६८         |
| हेतुपच्चयो                 | २५९      | २. पच्चयपच्चनीयं                                 | २६९         |
| आरम्मणपच्चयो               | २६०      | (१) विभङ्गो                                      | २६९         |
| अधिपतिपच्चयो               | २६१      | नहेतुपच्चयो                                      | २६९         |
| अनन्तरपच्चयादि             | २६१      | नअधिपतिपच्चयादि                                  | 759         |
| अञ्जामञ्जापच्चयादि         | २६२      | (२) सङ्ख्या                                      | २६९         |
| (२) सङ्ख्या                | २६२      | (२) सञ्जया<br>सुद्धं                             | 747         |
| सुद्धं                     | २६२      |                                                  |             |
| २. पच्चयपच्चनीयं           | २६२      | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं<br>४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं |             |
| (१) विभङ्गो                | २६२      | § ६. सम्पयुत्तवारो                               | २७०         |
| नहेतुपच्चयो                | २६२      | § ७. पञ्हाबारो                                   | २७०         |
| नआरम्मणपच्चयो              | २६३      |                                                  |             |
| नअधिपतिपच्चयो              | २६३      | १. पच्चयानुलोमं                                  | २७०         |
| नअनन्तरपच्चयादि            | २६४      | (१) विभङ्गने                                     | २७०         |
| नभासेवनप <del>च्च</del> यो | २६४      | हेतुपच्चयो                                       | २७०         |
| नकम्मपच्चयो                | २६५      | <b>आरम्मणप<del>ञ्च</del>यो</b>                   | २७१         |

|                            | पिटु क्यू |                              | पिट्टकूर    |
|----------------------------|-----------|------------------------------|-------------|
| अधिपतिपच्चयो               | २७३       | । २. पंच्चयपच्चनीयं          | २९०         |
| अनन्तरपच्चयो               | २७५       | (१) विभङ्को                  | २९०         |
| समनन्तरपच्चयादि            | २७६       | नहेतुपच्चयो                  | २९०<br>२९०  |
| उपनिस्सयपच्चयो             | २७६       | नआरम्मणपच्चयो                | 288         |
| पुरेजातपच्चयो              | २७९       | नअधिपतिपच्चयादि              | 288         |
| पच्छाजातपच्चयो             | २७९       | नविपाकपच्चयो                 | 282         |
| आसेवनपच्चयो                | २८०       | नआहारपच्चयादि                | २९३         |
| कम्मपच्चयो                 | २८०       | नसम्पयुत्तपच्चयो             | 283         |
| विपाकपच्चयो                | २८१       | निवप्ययुत्तपच्चयादि          | २९३         |
| आहारपच्चयादि               | २८१       | (२) सङ्ख्या                  | २९३         |
| विष्पयुत्तपच्चयो           | २८२       | (२) सञ्जया<br>सुद्धं         | २ <b>९३</b> |
| अत्थिपच्चयादि              | २८३       | · .                          |             |
| (२) सङ्ख्या                | २८४       | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं       | २९३         |
| सुद्धं                     | २८४       | हेतुदुकं                     | २९३         |
| पच्चनीयुद्धारो             | २८५       | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं       | २९४         |
| २. पच्चयपच्चनीयं           | २८६       | नहेतुदुकं                    | २९४         |
| सङ्ख्रचा                   | २८६       | § २₊ सहजातवारो               | २९४         |
| सुद्धं                     | २८६       | § ३. पच्चयवारो               | २९४         |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय      | ां २८६    | १. पच्चयानुलोमं              | २९४         |
| हेतुदुकं                   | २८६       | (१) विभङ्गो                  | २९४         |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं     | २८७       | हेतुपच्चयो                   | २९४         |
| नहेतुदुकं                  | २८७       | आरम्मणपच्चयो                 | २९५         |
| ११. सेक्खतिकं              |           | अधिपतिपच्चयादि               | २९६         |
|                            |           | कम्मपच्चयादि                 | २९६         |
| १. पटि <del>च्च</del> वारो | २८८       | (२) सङ्ख्या                  | २९७         |
| १. पच्चयानुलोमं            | २८८       | सुद्धं                       | २९७         |
| (१) विभङ्गो                | २८८       | २. पच्चयपच्चनीयं             | २९७         |
| हेतुपच्चयो                 | २८८       | (१) विभङ्गो                  | २९७         |
| आरम्मणपच्चयादि             | २८९       | नहेत्पञ्चयो                  | २९७         |
| आहारप <del>च्च</del> यादि  | २९०       | नआरम्मणप <del>च्च</del> यादि | २९७         |
| (२) सङ्ख्या                | २९०       | नअनन्तरपञ्चयादि              | २९८         |
| • सुद्धं                   | २९०       | नविपाकपञ्चयो                 | २९९         |

|                              | पिहुक्त |                                         | पिहुक्        |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------|
| नआहारपच्चयादि                | २९९     | समनन्तरपञ्चयो                           | ₹8 <b>7</b> 1 |
| (२) सङ्ख्या                  | २९९     | सहजातपच्चयादि                           | 300           |
| सुद्धं                       | 799     | उपनिस्सयपच्चयो                          | ₹00           |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनी         |         | पुरेजातपच्चयो                           | ३०९           |
| हेतुदुकं                     | 799     | पच्छाजातपच्चयो                          | ३०९           |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलो         |         | <b>अ</b> ासेवनपच्चयो                    | ३१०           |
|                              | म २००   | कम्मपच्चयो                              | ३१०           |
| § ४. निस्सयवारो              | ३००     | विपाकपञ्चयो                             | ₹११           |
| § ५. संसट्टवारो              | ३००     | आहारपच्चयादि                            | ₹११           |
| १. पच्चयानुलोमं              | 300     | विष्ययुत्तपन्चयो<br>अत्यिपन्चयो         | 388           |
| (१) विभङ्गो                  | 300     |                                         | ३१२           |
| हेतुपच्चयो                   | 300     | (२) सङ्ख्या                             | ₹ १४          |
| आरम्मणपच्चयादि               | ₹00     | पच्चनीयुद्धारो                          | ३१४           |
| (२) सङ्ख्या                  | ३०१     | २. पच्चयपच्चनीयं                        | ३१५           |
| २. पच्चयपच्चनीयं             | ₹0 8    | सङ्ख्या                                 | ३१५           |
| (१) विभङ्गो                  |         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                  | ३१६           |
| ,                            | ३०१     | हेतुदुकं                                | 388           |
| नहेतुपच्चयो<br>नअधिपतिपच्चयो | ३०१     | ४. पच्चयप <del>च्चनीया-</del>           | 414           |
|                              | ₹08.    | _                                       |               |
| नपुरेजातपच्चयादि             | ३०१     | नुलोमं<br>नहेतुदुकं                     | ३१६           |
| (२) सङ्ख्या                  | ३०२     |                                         | ३१६           |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं       | ३०२     | १२. परि <del>त्तत्तिकं</del>            |               |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं       | ३०२     | § १. पटिच्चवारो                         | ३१७           |
| <b>६६ सम्पयुत्तवारो</b> •    | ३०२     | १. पच्चयान्लोमं                         | ३१७           |
| § ७. पञ्हाबारो               | ३०२     | (१) विभक्को                             |               |
| १. पच्चयानुलोमं              | ३०२     | (१) ग्यमञ्जय<br>हेतुपच्चयो              | ३१७           |
| (१) विभक्तने                 | 302     | रुपुरण्यया<br>आरम्मणप <del>ण्य</del> यो | ३१७           |
| हेतुपच्चयो                   |         | अधिपतिप <b>न्थयो</b>                    | ३१८           |
| आरम्मणपच्चयो                 | ३०२     | अनन्तरप <del>ण्</del> चयादि             | 388           |
| अधिपतिपच्चयो                 | 308     | (२) सङ्ख्या                             | ३२०           |
| अनन्तरपच्चयो                 | ३०६     | 2                                       | ३२०           |
|                              | 1-4     | रः पञ्चथप् <del>चवन्य</del>             | ३२७           |

|                              | पिट्ट क्ट्रा |                               | पिट्ट 📲        |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|
| (१) विभङ्गो                  | ३२०          | § ५. संस <b>ट्टवा</b> रो      | ३३४            |
| नहेतुपच्चयो                  | ३२०          | १. पच्चयानुलोमं               | 338            |
| नआरम्मणपञ्चयो                | ३२१          | (१) विभक्तो                   | 338            |
| नअघिपतिपच्चयो                | ३२१          |                               |                |
| नअनन्तरपच्चयादि              | ३२३          | हेतुपच्चयो                    | 338            |
| नपुरेजातपच्चयो               | ३२३          | आरम्मणपच्चयादि                | ३३४            |
| नपच्छाजातपच्चयादि            | ३२४          | (२) सङ्ख्या                   | \$ <b>\$</b> & |
| नकम्मपच्चयो                  | ३२५          | २. पच्चयपच्चनीयं              | ३३५            |
| नविपाकपच्चयो                 | ३२६          | (१) विभङ्गो                   | ३३५            |
| नआहारपच्चयादि                | ३२७          | नहेत्पच्चयो                   | 334            |
| (२) सङ्ख्या                  | ३२७          | नअधिपतिपच्चयो                 | 334            |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं       | 372          | नपुरेजातपच्चयो                | 334            |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं       |              | नपच्छाजात-नआसेवन-             | 771            |
|                              |              | पच्चया                        | ३३६            |
| <b>६ २. सहजातवारो</b>        | ३२८          | नकम्मपच्चयो                   | ३३६            |
| § ३. प <del>च्</del> चयवारो  | ३२८          | नविपाकपच्चयो                  | ३३६            |
| १. पच्चयानुलोमं              | ३२८          | नभानपच्चयादि                  | ३३७            |
| (१) विभङ्गो                  | ३२८          | (२) सङ्ख्रचा                  | ३३७            |
| हेतुपच्चयो                   | ३२८          | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं        | 330            |
| आरम्मणपच्चयादि               | ३३०          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं        |                |
| (२) सङ्ख्या                  | ३३०          | § ६. सम्पयुत्तवारो            | ३३७            |
| २. पच्चयपच्चनीयं             | ३३०          | § ७. पञ्हावारो                |                |
| (१) विभङ्गो                  | ३३०          | •                             | ३३८            |
| नहेतुपच्चयो                  | ३३०          | १. पच्चयानुलोमं               | ३३८            |
| . नआरम्मणप <del>च्च</del> यो | 338          | (१) विभङ्गो                   | ३३८            |
| नअधिपतिपच्चयो                | ३३१          | हेतुपच्चयो                    | ३३८            |
| नअनन्तरपच्चयादि              | ३३२          | आरम्मणपच्चयो                  | 336            |
| (२) सङ्ख्या                  | 333          | अधिपतिपच्चयो                  | ३३९            |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं       | (            | अनन्तरपच्चयो                  | 388            |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं       |              | सहजातपच्चयो                   | ३४२            |
|                              | - 1          | अञ्जामञ्जाप <del>च्च</del> यो | ₹ <i>8</i> ,8  |
| § ४. निस्सयवारो              | 333          | निस्सयपच्चयो                  | <b>\$</b> 88   |
|                              |              |                               |                |

|                                          | पिहुका       |                                       | पिहुक्रु |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| उपनिस्सयपच्चयो                           | ३४६          | नविप्पयु <b>त्तपच्च</b> यो            | 3 € 8    |
| पुरेजातपच्चयो                            | ३४९          | (२) सङ्ख्या                           | ३६१      |
| पच्छाजातपच्चयो                           | ३४९          | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                | ३६१      |
| आसेवनपच्चयो                              | ३५०          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                |          |
| कम्मपच्चयो                               | ३५०          | नहेतुदुकं                             | 358      |
| विपाकपच्चयो                              | ३५१          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |          |
| आहारपच्चयादि                             | ३५२ `        | § २−६. सहजातवारो -                    |          |
| अस्थिपच्चयो                              | ३५३          | सम्पयुत्तवारो                         | ३६२      |
| (२) सङ्ख्रचा                             | ३५५          | § ७. पञ्हावारो                        | ३६२      |
| पच्चनीयुद्धारो                           | ३५५          | १. पच्चयानुलोम                        | ३६२      |
| २. पच्चयपच्चनीयं                         | ३५७          | (१) विभङ्गो                           | 342      |
|                                          |              | हेतुपच्चयो                            | ३६२      |
| सङ्खन्या                                 | ३५७          | आरम्मणपच्चयो                          | ३६२      |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय                    | <b>१३५७</b>  | अधिपतिपच्चयो                          | ३६५      |
| हेतुदुक                                  | ३५७          | अनन्तरपच्चयो                          | ३६७      |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोम                    | <b>ं</b> ३५७ | समनन्तरपञ्चयो                         | ३६८      |
| नहेतुदुकं                                | ३५७          | सहजातपच्चयादि                         | ३६८      |
|                                          |              | उपनिस्सयपच्चयो                        | ३६९      |
| ३. परितारम्मणतिकं                        |              | आसेवनपच्चयो                           | ३७२      |
| १. पटिच्चवारो                            | ३५८          | कम्मपच्चयो                            | ३७२      |
| १. पच्चयानुलोमं                          | ३५८          | विपाकपच्चयादि                         | ३७३      |
| •                                        |              | (२) <del>सङ्ख</del> ्रभा              | ३७३      |
| (१) विभङ्गो                              | ३५८          | पच्चनीयुद्धारो                        | ३७३      |
| . हेतुपच्चयो                             | ३५८          | २. पच्चयपच्चनीयं                      | ४७६      |
| आरम्मणपच्चयादि                           | ३५८          | सङ्खन्या                              | 308      |
| (२) सङ्ख्रचा                             | ३५८          | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                | ३७५      |
| २. पच्चयपच्चनीयं                         | ३५९          | हेतुदुकं                              | ३७५      |
| (१) विभङ्गो                              | ३५९          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                |          |
| नहेतुपच्चयो ु                            | ३५९          | नहेतुदुकं                             | ३७५      |
| नअधिपतिप <del>च्य</del> यो <sup>है</sup> | 349          |                                       | 1        |
| नपुरेजातपच्चयादि                         | 349          | १४. हीनत्तिकं                         |          |
| नकम्म <del>पच्च</del> यो                 | ३६०          | § १. पटि <del>च्य</del> वारो          | ३७६      |
| नविपाकपच्चयादि                           | ३६०          | १. पच्चयानुलोमं                       | ३७६      |
|                                          |              | •                                     |          |

| ( ) 6 .                               | पिट्ट ड्रून |                        | पिट्ट       |
|---------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| (१) विभङ्गो                           | ३७६         | नआरम्मणपच्चयो          | ₹८          |
| हेतुपच्चयो                            | ३७६         | नअधिपतिपच्चयो          | 36          |
| प्र. मिच् <del>ड्रत्तनियतत्तिकं</del> |             | नअनन्तरपच्चयादि        | 36          |
| § १. पटिच्चवारो                       | ७७६         | (२) सङ्ख्या            | 36          |
| १. पच्चयानुलोमं                       | ३७७         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीय  | ३८४         |
| (१) विभङ्गो                           | २७७<br>७७६  | हेतुदुकं               | <b>३८</b> ` |
| हेतुपच्चयो                            | 300         | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | ३८४         |
| आरम्मणपच्चयो                          | ३७८         | नहेतुदुकं              | 361         |
| (२) सङ्ख्रचा                          | 306         | § ४. निस्सयवारो        | ३८४         |
| २. पच्चयपच्चनीयं                      | 306         | §५. संसट्टवारो         | ३८४         |
| (१) विभङ्गो                           | 305         | १. पञ्चयानुलोमं        | ३८४         |
| नहेतुपच्चयो<br>नहेतुपच्चयो            | ३७८         | (१) विभङ्गो            | ३८४         |
| नआरम्मणपच्चयो                         | ३७९         | हेतुपच्चयो             | ३८४         |
| नअधिपतिपच्चयो                         | ३७९         | आरम्मणपच्चयादि         | ३८५         |
| नअनन्तरपच्चयो                         | ३७९         | (२) सङ्ख्ञधा           | ३८५         |
| (२) सङ्ख्रया                          | ३७९         | २. पच्चयपच्चनीयं       | ३८५         |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                | 360         | (१) विभङ्गो            | ३८५         |
| हेतुदुकं                              | ३८०         | नहेतुपच्चयो            | ३८५         |
| ४ पच्चयपच्चनीयानुलोमं                 | ३८०         | नअघिपतिपच्चयो          | *4          |
| नहेतुदुकं                             | ३८०         | नपुरेजातपच्चयादि       | ३८६         |
| २ सहजातवारो                           | ₹८0         | नआसेवनपच्चयादि         | ३८६         |
| ३. पच्चयवारो                          | ३८०         | (२) सङ्ख्या            | ३८७         |
| १. पच्चयानुलोमं                       | ₹८0         | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | ३८७         |
| (१) विभङ्गो                           | ३८०         | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | ३८७         |
| हेतुपच्चयो                            | ३८०         | § ६. सम्पयुत्तवारो     | ३८७         |
| आरम्मणपच्चयादि                        | ३८२         | C to Tree-             |             |
| (२) सङ्ख्या                           | ३८२         | . <del> </del>         | (-u         |
| २. पच्चयपच्चनीयं                      | ३८२         | (१) विभङ्गो            | ३८७         |
| (१) विभङ्गो                           | ३८२         | हेतुपच्चयो             | ३८७         |
| नहेतुपच्चयो                           | ३८२         | <b>बारम्मणपच्चयो</b>   | 366         |

|                                 | पिट्ठ 🦖 |                         | पिट्ट क्ट्रा |
|---------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| अधिपतिपच्चयो                    | ३८९     | नअघिपतिपच्चयो           | ४०४          |
| अनन्तरपच्चयो                    | ३९०     | नपुरेजातपच्चयादि        | ४०६          |
| समनन्तरपच्चयादि                 | ३९१     | नआसवनपच्चयो             | ४०७          |
| उपनिस्सयपच्चयो                  | ३९१     | नकम्मपच्चयो             | 806          |
| . पुरेजातपच्चयो                 | ३९३     | नविपाकपच्चयो            | ४०९          |
| पच्छाजातपच्चयो                  | ३९४     | नमग्गपच्चयो             | ४०९          |
| आसेवनपच्चयो                     | ३९४     | नविष्पयुत्तपच्चयो       | ४०९          |
| कम्मपच्चयो                      | ३९५     | (२) सङ्ख्या             | ४०९          |
| विपाकपच्चयो                     | ३९६     | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं  | X06          |
| आहारपच्चयादि                    | ३९६     |                         |              |
| विप्पयुत्तपच्चयो                | ३९६     | हेतुदुकं                | ४०९          |
| अत्थिपच्चयो                     | ३९७     | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं  | ४०९          |
| (२) सङ्ख्ञा                     | ३९९     | नहेतुदुकं               | ४०९          |
| पच्चनीयुद्धारो                  | ३९९     | § २-६. सहजातवारो - सम्प | ायुत्त-      |
| २. पच्चयपच्चनीयं                | 800     | वारो                    | ४१०          |
| सङ्ख्या                         | 800     | § ७. पञ्हाबारो          | ४१०          |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं          | 800     | १. पच्चयानुलोमं         | ४१०          |
| हेतुदुकं                        | 800     | (१) विभङ्गो             | ४१०          |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं          | 808     | हेतुपच्चयो              | ४१०          |
| नहेतुदुकं                       | ४०१     | आरम्मणपच्चयो            | ४१०          |
| • .                             | •       | अधिपतिपच्चयो            | ४११          |
| १६. मग्गारम्मग्रत्तिकं          |         | अनन्तरपच्चयो            | ४१४          |
| § १. पटिच्चवारो                 | ४०२     | समनन्तरपच्चयादि         | ४१६          |
| • •                             |         | उपनिस्सयपच्चयो          | ४१६          |
| १. पच्चयानुलोमं                 | ४०२     | आसेवनपच्चयो             | ४१९          |
| (१) विभङ्गो                     | ४०२     | कम्मपच्चयादि            | ४१९          |
| हेतुपच्चयो                      | ४०२     | आहारपच्चयादि            | ४१९          |
| आरम्मणप <del>च्च</del> यादि     | ४०४     | (२) सङ्ख्या             | ४१९          |
| (२) सङ्ख्या                     | ४०४     | पच्चनीयुद्धारो          | ४२०          |
| २. पच्चयपच्चनीयं                | ४०४     | २. पच्चयपच्चनीयं        | ४२१          |
| (१) विभङ्गो                     | ४०४     | सङ्ख्ञाचा               | ४२१          |
| नहेतुप <del><i>च्च</i>य</del> ौ | ४०४     | सुद्धं                  | ४२१          |

| ३. पच्चयानुलोमपच्चनी   | <b>पिटुकू</b> ।<br>यं४२२ | १८. अतीतत्तिकं              | पिष्टुक्ट्रुग |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| हेतुदुकं               | ४२२                      |                             |               |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलो   | ਸ਼ੰਮ ਤ                   | § ७. पञ्हावारो              | 838           |
| _                      | ., 077                   | १. पच्चयानुलोमं             | ४३१           |
| १७. उपन्नतिकं          |                          | (१) विभङ्गो                 | ४३१           |
| § ७. पञ्हावारो         | ४२३                      | हेतुपच्चयो                  | ४३१           |
| १. पच्चयानुलोमं        | ४२३                      | आरम्मणपच्चयो                | ४३१           |
| (१) विभङ्गो            |                          | अधिपतिपच्चयो                | ४३२           |
|                        | ४२३                      | अनन्तरपच्चयो                | 833           |
| हेतुपच्चयो             | ४२३                      | समनन्तरपच्चयो               | 833           |
| आरम्मणपच्चयो           | ४२३                      | सहजातपच्चयादि               | ४३३           |
| अधिपतिपच्चयो           | ४२४                      | उपनिस्सयपच्चयो              | ४३३           |
| सहजातपच्चयो            | ४२४                      | पुरेजातपच्चयो               | ४३४           |
| अञ्जामञ्जापच्चयो       | .४२५                     | पच्छाजातपच्चयो              | ४३५           |
| निस्सयपच्चयो           | ४२५                      | आसेवनपच्चयो                 | ४३५           |
| उपनिस्सयपच्चयो         | ४२६                      | कम्मपच्चयो                  | ૪३५           |
| पुरेजातपच्चयो          | ४२७                      | विपाकपच्चयो                 | ४३५           |
| पच्छाजातपच्चयो         | ४२७                      | आहारपच्चयादि                | ४३५           |
| कम्मपच्चयो             | ४२७                      | अत्थिपच्चयो                 | ४३६           |
| विपाकपच्चयो            | ४२७                      | नित्थविगताविगत-             |               |
| आहारपच्चयो             | ४२८                      | पच्चय                       | ४३६           |
| इन्द्रियपच्चयो         | ४२८                      | (२) सङ्ख्या                 |               |
| भानपच्चयादि            | ४२८                      | i                           | 836           |
| अत्थिपच्चयो            | ४२८                      | पच्चनीयुद्धारो              | ४३६           |
| अविगतपच्चयो            | ४२९                      | २. पच्चयपच्चनीयं            | ४३७           |
| (२)सङ्ख्रधा            | ४२९                      | सङ्ख्या                     | ४३७           |
| पच्चनीयुद्धारो         | ४२९                      | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं      | ४३७           |
| २. पच्चयपच्चनीयं       | ४३०                      | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं      | ४३७           |
| सङ्ख्या                | 830                      | १६. अतीतारम्मणत्तिकं        |               |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं | 830                      | § १. पटि <del>च्चवारो</del> |               |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं | 830                      |                             | ८३८           |
| 4                      | 3 40 1                   | १. पच्चयानुलोमं             | ४३८           |

|                             | विद्वञ्चा |                             | पिट्टकुर |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| (१) विभङ्गने                | ४३८       | । कम्मपच्चयो <b></b>        | 840      |
| हेतुपच्चयो                  | ४३८       | विपाकपच्चयादि               | ४५१      |
| आरम्मणपच्चयादि              | ४३८       | (२) सङ्ख्या                 | ४५२      |
| (२) सङ्ख्या                 | ४३९       | सुद्धं                      | ४५२      |
| २. पच्चयपच्चनीयं            | ४३९       | पच्चनीयुद्धारो              | ४५२      |
| (१) विभङ्गो                 | ४३९       | २. पच्चयपच्चनीयं            | ४५३      |
| नहेतुपच्चयो                 | ४३९       | सङ्ख्या                     | ४५३      |
| नअधिपतिपच्चयो               | ४३९       | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीर्यं    | ४५३      |
| नपुरेजातपच्चयो              | ४४०       | हेतुदुकं                    | ४५३      |
| नपच्छाजातपच्चयादि           | ४४०       |                             |          |
| नविपाकपच्चयो                | ४४०       | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं      |          |
| नभानपच्चयो                  | ४४०       | नहेतुदुकं                   | ४५३      |
| नमगगपच्चयो                  | 888       | २०. अज्भत्तत्तिकं           |          |
| नविप्पयुत्तपच्चयो           | ४४४       |                             |          |
| (२) सङ्खन्या                | ४४१       | § १. पटिच्चवारो             | ४५५      |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं      | ४४४       | १. पच्चयानुलोमं             | ४५५      |
| हेतुदुकं                    | ४४४       | (१) विभक्तो                 | ४५५      |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं      | ४४४       | हेतुपच्चयो                  | ४५५      |
| २-६. सहजातवारो-सम्पयुत्त    |           | आरम्मणप <del>ञ</del> ्चयो   | ४५५      |
|                             | ४४२       | अधिपतिपच्चयो                | ४५६      |
| ७. पञ्हाबारो                | 885       | अनन्तरपच्चयादि              | ४५६      |
|                             | `         | अञ्जामञ्जापच्चयादि          | ४५६      |
| १. पच्चयानुलोमं             | ४४२       | (२) सङ्ख्या                 | ४५७      |
| (१) विभङ्गो                 | 885       | २. पच्चयपच्चनीयं            | ४५७      |
| हेतुपच्चयो                  | ४४४       |                             |          |
| आरम्मणपच्चयो                | ४४४       | (१) विभङ्गो                 | ४५७      |
| अधिपतिपच्चयो                | ४४५       | नहेतुप <del>च्च</del> यो    | ४५७      |
| अनन्तरपच्चयो                | ४४६       | नआरम्मणप <del>च्च</del> यो  | ४५७      |
| समनन्तरपच्चयो               | 886       | नअधिपतिपच्चयो               | ४५८      |
| सहजातप <del>च्च</del> यादि  | 886       | नपच्छाजातपच्चयादि           | ४५८      |
| उपनिस्सयप <del>ण्य</del> यो | 886       | नविपाकप <del>ण्य</del> यादि | ४५९      |
| आसेवनप <del>च्च</del> यो    | ४५०       | नभानपच्चयो                  | ४५९      |

8

|                                         | पिटुक्स    |                               | पिट्ठक्का |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| नमग्गपच्चयादि                           | 849        | उपनिस्सयपच्चयो                | ४६७       |
| (२) सङ्ख्या                             | ४६०        | पुरेजातपच्चयो                 | ४६८       |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं                  | ४६०        | पच्छाजातपच्चयो                | ४६९       |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                  | 860        | आसेवनपच्चयो                   | ४६९       |
| _                                       |            | कम्मपच्चयो                    | ४७०       |
| ६२. सहजातवारो                           | ४६०        | विपाकपच्चयो                   | ४७०       |
| § ३. प <del>च्च</del> यवारो             | ४६०        | आहारपच्चयो                    | ४७०       |
| १. पच्चयानुलोमं                         | ४६०        | इन्द्रियप <del>च्</del> वयादि | ४७१       |
| (१) विभङ्गो                             | 850        | अत्थिपच्चयो                   | ४७१       |
| (४) ग्याञ्चा<br>हेतुपच्चयो              |            | नित्थविगताविगतपच्चय           | T ४७३     |
| रुपुरण्यया<br>आरम्मणप <del>ण्य</del> यो | <b>8ξο</b> | (२) सङ्ख्या                   | ४७३       |
| आध्यपतिपच्चयादि                         | ४६१        | सुद्धं                        | ४७३       |
|                                         | ४६१        | पच्चनीयुद्धारो                | ४७३       |
| (२) सङ्ख्या                             | 868        | २. पच्चयपच्चनीयं              | ४७४       |
| २. पच्चयपच्चनीयं                        | ४६१        |                               |           |
| (१) विभङ्गो                             | ४६१        | सङ्ख्या                       | ४७४       |
| नहेतुपच <del>्</del> चयो                | ४६१        | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं        | ४७४       |
| नआरम्मणपच्चयादि                         | ४६२        | हेतुदुकं                      | ४७४       |
| (२) सङ्ख्या                             | ४६२        | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं        | ४७४       |
| ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं                  |            | _                             |           |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं                  |            | २१. अज्भत्तारम्मण्तिकं        |           |
|                                         | 341        | § १ पटिच्चवारो                | ४७५       |
| §४-६. निस्सयवारो-                       | Ì          | १. पच्चयानुलोमं               | ४७५       |
| सम्बयुत्तव।रो                           | ४६३        | •                             |           |
| § ७. पञ्हाबारो                          | ४६३        | (१) विभङ्गो                   | ४७५       |
| १. पच्चयानुलोमं                         | ४६३        | हेतुपच्चयो                    | ४७५       |
| •                                       |            | आरम्मणपच्चयादि                | ४७५       |
| (१) विभङ्गो                             | 863        | (२) सङ्ख्या                   | ४७५       |
| हेतुपच्चयो                              | ४६३        | ·                             | ४७५       |
| आरम्मणपच्चयो                            | 863        |                               | •         |
| अधिपतिपच्चयो                            | ४६५        | (१) विभङ्गो                   | ४७५       |
| अनन्तरपच्चयो                            | ४६६        | नहेतुपच्चयो                   | ४७५       |
| समनन्तरप <del>ञ्च</del> यादि            | ४६६        | नअधिपतिपच्चयादि               | ४७६       |
|                                         |            |                               |           |

|                                     | -            | -                          |            |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|
|                                     | पिटुक्रा     | 1                          | पिहुक्का   |
| नविपाकपच्चयादि                      | ४७६          | हेतुपच्चयो                 | ४८६        |
| (२) सङ्ख्या                         | ४७७          | आरम्मणपच्चयो               | ४९१        |
| ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं              | ४७७          |                            | ४९२        |
| ४. पच्चयपच्चनीयान्लोमं              |              |                            | ४९२        |
|                                     |              | सहजातपच्चयो                | ४९३        |
| § २-६. सहजातवारो-सम्पयु             |              | अञ्जामञ्जापच्चयो           | ४९४        |
| वारो                                | ४७७          | निस्सयपच्चयादि             | ४९५        |
| § ७. पञ्हावारो                      | ४७७          | (२) सङ्ख्या                | ४९५        |
| १. पच्चयानुलोमं                     | ४७७          | सुद्धं                     | ४९५        |
| (१) विभङ्गो                         | ७७४          | २. पच्चयपच्चनीयं           | ४९५        |
| हेतुपच्चयो                          | ४७७          | (१) विभङ्गो                | ४९५        |
| आरम्मणपच्चयो                        | ১৩४          | नहेतुपच्चयो                | ४९५        |
| अधिपतिपच्चयो                        | ४७९          | नआरम्मणपच्चयो              | ४९६        |
| अनन्तरपच्चयो                        | ४८०          | नअधिपतिपच्चयादि            | ४९८        |
| समनन्तरपच्चयादि                     | ४८१          | नइन्द्रियपच्चयादि          | 8RC        |
| उपनिस्सयपच्चयो                      | ४८१          |                            |            |
| आसेवनपच्चयो                         | ४८२          | (२) सङ्ख्या                | ४९९        |
| कम्मपच्चयो                          | ४८३          | सुद्ध                      | ४९९        |
| विपाकपच्चयादि                       | ४८३          | ६ ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं   | ४९९        |
| (२) सङ्ख्या                         | 88\$         | हेतुदुकं                   | ४९९        |
| सुढं                                | ६८४          | ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं     | ४९९        |
| पच्चनीयुद्धारो                      | 828          | नहेतुदुकं                  | ४९९        |
| २. पच्चयपच्चनीयं                    | 828          | § २–६. सहजातवारो–सम्पयुक्त | <b>r</b> - |
| सङ्ख्या                             | <b>8</b> ८8  | वारो                       |            |
| ३. पच्चयानुलोमप <del>च्च</del> नीयं | <b>४८</b> ४  | § ७. पञ्हावारो             | <b>X00</b> |
| ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं              | ४८५          | १. पच्चयानुलोमं            | ५००        |
| २२. सनिदस्सनसप्पटिघत्ति             | <del>i</del> | (१) विभङ्गो                | ५००        |
| § १. पटि <del>च्च</del> वारो        | ४८६          | हेतुपच्चयो                 | ५००        |
|                                     |              | आरम्मणपच्चयो               | ५००        |
| १. पच्चयानुलोमं                     | ४८६          | अधिपतिपच्चयो               | ५०१        |
| (१) विभङ्गो                         | ४८६          | अनन्तरपच्चयो               | ५०२        |

|                             | पिटुक्का | चि <b>हुकू</b> ।                                     |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| समनन्तरप <del>ञ्च</del> यो  | 403      | हेतुसभागं ५१२                                        |
| सहजातपच्चयादि               | ५०३      | हेतुसामञ्जाघटना (९) ५१२                              |
| उपनिस्सयपच्चयो              | ५०३      | पच्चनीयुद्धारो ५१३                                   |
| पुरेजातपच्चयो               | 408      | २. पच्चयपच्चनीयं ५१५                                 |
| प <del>च</del> ्छाजातपच्चयो | ५०५      | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               |
| आसेवनपच्चयो                 | ५०५      | सङ्ख्रया ५१५                                         |
| कम्मपच्चयो                  | ५०६      | सुद्धं ५१५                                           |
| विपाकपच्चयो                 | ५०६      | नहेतुदुकं ५१६                                        |
| आहारपच्चयो                  | ५०७      | नहेतुत्तिकं ५१६                                      |
| इन्द्रियपच्चयो              | ५०७      | ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं ५१६                           |
| <b>भानपच्चयादि</b>          | ५०८      |                                                      |
| विप्पयुत्तपच्चयो            | ५०८      | हेतुदुकं ५१६                                         |
| अत्थिपच्चयो                 | ५०९      | हेतुसामञ्जाघटना ५१६                                  |
| (२) सङ्ख्या                 | ५१२      | ४. प <del>ब्ब</del> यप <del>च्च</del> नीयानुलोमं ५१७ |
| सुद्धं                      | ५१२      | नहेतुदुकं ५१७                                        |

---: • : ----

घम्मानुलोमें **पट्ठानं**(इतियो भागो)
१(स) तिकपट्टान

अभिधम्मपिटके

### पट्टानपालि

- १ (ब) तिकपद्वानं
  - ६. वितक्कत्तिकं
  - ६ १. पटिच्चवारो
    - १. पच्चयानुलोमं
    - (१) विभङ्गो

#### हेतुपच्चयो

१. सिवतककसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतककसिवचारो A-Vol. II41 धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – सिवतककसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा, तयो खन्धे पिटच्च एको खन्धो, द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसिन्धिक्खणे सिवतककसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

सवितकसिवचारं वम्मं पिटच्च अवितककिवचारमत्तो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – सवितकसिवचारे खन्धे पिटच्च वितकसे। पिटसन्धिकक्षणे सवितकसिवचारे खन्धे पिटच्च वितकसे। (२)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उपपञ्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसिवचारे खन्ये पटिच्च चित्तस्यपुट्टानं 20 रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारे खन्ये पटिच्च कटत्ता- रूपं। (३)

१. घम्मे - सी०।

B. 2

सिवतककसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्तं हेतुपच्चया — सिवतककः सिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... दे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं । पिटसिन्धक्खणे असिवतककसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा कटता च रूपं ... पे० ... दे खन्धे पिटच्च दे खन्धा कटता च रूपं । (४)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया सुवितक्क-मविचारं खन्ये पटिच्च वितक्को चित्तसमुद्वानं च रूप। पटि-10 सन्धिक्षणे सवितक्कसिवचारे खन्ये पटिच्च वितक्को कटना च रूपं। (५)

सिवतक्कसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमतो च धम्मा उप्पज्जित्ति हेनुपच्चया – सिवतक्क-सिवचारं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... हे 1º खन्यं पिटच्च हे खन्या वितक्को च । पिटसिन्ध्यक्षणे सिवतक्क-सिवचारं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्या वितक्को च । (६)

.सिंवतककसिंवचारं घम्मं पटिच्च सिंवतककसिंवचारो च अवितककिंवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उपपञ्जित्त श्री हेतुपच्चया — सिंवतककसिंवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितकको च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितकको च चित्तसमुट्टानं च रूपं। पटिसिन्धिक्खणे सिंवतकके सर्विचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितकको च कटता च रूपं...पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितकको च कटता च श्रूषं (७)

२. अवितक्किवचारमत्तं धम्मं पिटच्च अवितक्किवचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितक्किवचारमत्तं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा। पिटसिन्धक्खणे अवितक्किवचारमत्तं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे अव्यं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे अवस्थे पिटच्च हे खन्धा। (१)

٩

в. з

अवितक्कविचारमत्तं श्रम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उथ्पज्जति हेतुपच्चया – वितक्कं पिटच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा। पिटसिन्धिक्खणे वितक्कं पिटच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उपपज्जित हेतुपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो वित्तसमुद्वानं च रूपं; वितक्कं पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटि-सन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो कटता च रूपं। पटिसन्धिक्खणे वितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो कटता च रूपं। पटिसन्धिक्खणे वितककं पटिच्च कटतारूपं। (३)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितनकसिवचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वितक्कं पटिच्च 10 सवितनकसिवचारा खन्धां चित्तसमृद्वानं च रूपं। पटिसन्धिनस्रणे वितनकं पटिच्च सवितनकसिवचारा खन्धा कटत्ता च रूपं। (४)

अवितवकविचारमत्तं धम्मं पिटच्च अवितवकविचारमत्तो च अवितवकअविचारम्तो च धम्मा उप्पज्जित्ति हेतुपच्चया — अवितवकःविचारमत्तं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा विचारो च चित्तसमुहानं ।ऽ
च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा विचारो च चित्तसमुहानं
च रूपं .. पे० ... द्वे खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा विचारो च चित्तसमुहानं
च रूपं । पिटसन्विक्खणे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पिटच्च
तयो खन्धा विचारो च कटता च रूपं .. पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च
द्वे खन्धा विचारो च कटता च रूपं .. (५)

३. अवितक्कअविचारं धम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो १० धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं... पे० ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं... पे० ... हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा चित्तसमुद्रानं रूपं। पिट-सिच्यक्खणे अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा कटता च रूपं। पिट- १० सिच्यक्खणे अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पिटच्च कटता च रूपं। पिट- १० सिच्यक्खणे विचारं पिटच्च केटतारूपं, खन्धे पिटच्च वत्थु, वत्थु पिटच्च वत्थु, वत्थु पिटच्च वत्था, विचारं पिटच्च वत्थु, वत्थु पिटच्च विचारो; एकं महाभूते पिटच्च तथो महाभूता... पे० ... महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं करतारूपं उपादारूपं। (१)

१. घम्मा – सी०।

B. 4

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्सणे वत्युं पटिच्च सवितक्क-सविचारा सन्या। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो

उप्पज्जित हेतुपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा।
पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे
वत्थं पटिच्च वितक्को। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च । अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्षण वत्युं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा; महाभूते पटिच्च कटत्ता-रूपं। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – विचारं 15 पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या चित्तसमुट्टानं च रूपं। पिट- सन्धिक्षक्णे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता क्रान्या करता च रूपं। पटिस्चिक्षक्णे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। करता च रूपं। पटिस्चिक्षक्षणे वत्थु पटिच्च वितक्को; महाभूते पटिच्च करतारूपं। पटिसच्चिक्ष्त्वणे वत्थु पटिच्च अवितक्क- विचारमत्ता खन्या च विचारो च। (५)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिज्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – पटिसन्धि-क्खणे वर्त्यु पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च। (६)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो च

अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति
हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे बत्युं पटिच्च सिवतक्कसिवचारा खन्या
च वितक्को च; महाभूते पटिच्च कटनारूपं। (७)

४. सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च घम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – पटिसन्धि-

क्खणे सिवतक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्युं च पटिच्च तयो खन्धा ...पेo...द्वे खन्धे च वत्युं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ती धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं खन्धे च वत्थुं च पटिच्च वितक्को। (२)

सवितकसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारे खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं खन्ये च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

सवितनकसविचारं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च 10 स्वितनकसविचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतु-पच्चया — पटिमन्धिनखणे सवितनकसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तथो खन्धा ... पेठ ... हे खन्धं च वत्थुं च पटिच्च हे खन्धा; सवितनकसविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (४)

सवितककसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवि- 15 तक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु-पच्चया – पटिसन्धिक्सणे सवितक्कसविचारे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च वितक्को; सवितक्कसविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्ता-रूपं। (५)

सवितक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जित्ति हेतुपच्चया – पिटसिन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पिटच्च तयो खन्धा वितक्को च ...पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पिटच्च द्वे खन्धा वितक्को च । (६)

सिवतक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च क्ष सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारं एकं खन्चं च बत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ...पे० ...हे

१-१. सी० पोत्यके नत्यि।

खन्ये च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च; सवितक्कसविचारे खन्ये च महाभुते च पटिच्च कटलारूपं। (७)

५. अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्किअविचारं च धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया – पिटसन्धि-क्खणे वितक्कं च वत्थं च पिटच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा। (१)

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धर्मा पटिच्च अवितनकविचारमत्तो धर्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितनकविचारमत्तो धर्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया – अवितनकविचारम्तं एकं खत्थं च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे खत्थं च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे खत्थे च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे खत्थे च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे खत्थे च विचारं च पटिच्च तयो खत्या ... पे० ... हे खत्थे च वत्यु च पटिच्च हे खत्था । पटिसन्धिच्यक्षणे अवितनकविचारमत्तं एकं खत्यं च वत्युं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... हे खत्थे च वत्युं च पटिच्च हे खत्था । (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च

अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — अवितक्कविचारमन्

सन्धे च विचारं च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं, अवितक्कविचारमन्ते

सन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं; वितक्कं च महाभूते

च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्ष्मणे अवितक्कविचारमत्ते

सन्धे च विचारं च पटिच्च कटत्तारूपं। एटिसन्धिक्षणे अवितक्क
विचारमत्ते सन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। पटिसन्धिक्षणे अवितक्क
विवारमते सन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। पटिसन्धिक्षणे अवितक्क
विवारमते सन्धे च व व्यंच पटिच्च विचारो। (३)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पिटच्च सर्वितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतु-अ पच्चया – पटिसन्धिक्खणे वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च सवितक्क-सर्विचारा खन्धा; वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूषं। (४)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च

B. 6

तयो खन्धा चित्तसमदानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे च विचारं च पटिच्च द्रे खन्धा चित्तसमदानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितक्क-विचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं...पे० ... द्वे खन्धे च विचारं च पटिच्च द्वे खन्धा कटता च रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च वत्थं च पटिच्च ४ तयो खन्धाविचारो च...पे०...द्वे खन्धे च बत्थं च पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च। (५)

६. सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमसं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति हेतूपच्चया - सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्च तयो खन्धा... पे० ... हे 10 लन्धे च वितक्कं च परिच्च दे खन्धा। परिसन्धिक्खणे सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... दे सन्धे च वितक्कं च पटिच्च द्वे सन्धा। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया - सवितक्कसविचारे 15 खन्धे च वितक्कं च पटिच्च चित्तसमद्भानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितकसविचारे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च कटलारूपं। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतु-पच्चया - सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्च 20 तयो खन्धा चित्तसमद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमट्टानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पटिच्च तयो खन्धा कटता च रूपं ...पे० ... दे खन्धे च वितक्कं च पटिच्च दे खन्धा कटता च रूपं। (३)

B. 7

25

७. सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्क-अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेत्-पच्चया - पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च बत्यं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च वितक्कं च वत्यं च पटिच्च दे सन्धा। (१)

सवितनकसिवचारं च अवितनकविचारमतं च अवितनकः अविचारं च धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतु. पञ्चया – सवितनकसिवचारे खन्धे च वितनकं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिनस्तणे सवितनकसिविचारे खन्धे च वितनकं च महाभते च पटिच्च कटलारूपं। (२)

सिवतककसिवचारं च अवितककविचारमत्तं च अवितककः अविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पञ्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सिवितककसिवचारं एकं खन्धं च वितककं च वत्युं च पटिच्च तयो खन्धा, तयो खन्धं च 10 वितककं च वत्युं च पटिच्च एको खन्धो, द्वे खन्धं च वितककं च वत्युं च पटिच्च द्वे खन्धा; सिवतककसिवचारे खन्धं च वितककं च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

#### आरम्मणपच्चयो

८. सिवतककसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पच्जित आरम्मणपच्चया – सिवतककसिवचारे एकं खत्यं 16 पिटच्च तथो खन्या ... पे० ... द्वे खन्थे पिटच्च द्वे खन्या। पिट-सिच्यक्वणे ... पे० ...। (१)

सवितनकसर्विचारं धम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो धम्मो उप्पच्जितआरम्मणपच्चया – सवितनकसर्विचारं खन्धे पटिच्च वितनको। पटिसन्धिक्लणे ... पे० ...'। (२)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कित्ववारमतो च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – सवि-तक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा वितक्को च ... पे० ... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा वितक्को च । पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (३)

 ९. अवितन्किविचारमत्तं धम्मं पिटच्च अवितक्कविचारमत्तो
 धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिट-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१) अवितक्किविचारमत् धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्क-सविचारा खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च व् विचारो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया — अवि-तनकविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च पटिसन्धिक्खणे ..पे० ...। (४) 10

१०. अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया — अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । पटिसन्धि-क्खणे अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा .. पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च खन्धा , 16 वत्थुं पटिच्च खन्धा , 16 वत्थुं पटिच्च विचारो । (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उपपज्जति आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्थु पटिच्च सवितक्क-सविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो १० उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च वितक्को। (३)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितन्कविचारमत्तो च अ अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – पटि-सन्धिनक्षणे बत्थुं पटिच्च अवितनकविचारमत्ता खन्या विचारो च। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पर्जन्त आरम्मणपच्चया – पटि- io

15

सन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च। (५)

११. सवितकक्षविचारं च अतितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्व सवितक्कसविचारो घम्मो उपपज्जित आरम्मणपच्चया – पटि-। सन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तथे खन्धा...पे०...द्वे खन्धे च वत्थं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

सवितककसिवचारं च अवितकअविचारं च धम्मं पिटच्च अवितककविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धि-क्खणे सवितककसिवचारं खन्धे च वत्युं च पटिच्च वितक्को। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पच्चिन्न आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च बत्युं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ...पे० ... द्वे खन्धे च वत्यु च पटिच्च द्वे खन्या वितक्को च। (३)

१२. अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया – पिटसिन्धिक्खणे वितक्कं च बत्युं च पिटच्च सवितक्कसिवचारा खन्या। (१)

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च

अवितनकविचारमत्तो घम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया — अवितनकः
विचारमत्तं एकं खत्यं च विचारं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... द्वे
खत्ये च विचारं च पटिच्च द्वे खत्या। पटिसिन्यक्खणे अवितनकः
विचारमत्तं एकं खत्यं च विचारं च पटिच्च तयो खत्या ... पे० ... द्वे
खत्ये च विचारं च पटिच्च द्वे खत्या। पटिसिन्यक्खण अवितनकः
विचारमत्तं एकं खत्यं च वत्युं च पटिच्च तयो खत्या ... पे० ... द्वे
खत्ये च वत्युं च पटिच्च द्वे खत्या। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धर्मा पटिच्च अवितक्कअविचारो घम्मो उप्पच्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धि-क्खणे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च बत्थुं च पटिच्च विचारो। (३) अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पण्जन्ति आरम्भणपच्चया – पटिसन्धिक्खणे अवितक्किविचारमत्तं एकं खन्धं च बत्युं च पटिच्च तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे च बत्युं च पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च । (४)

B. 10

१३. सवितक्कसिवचारंच अवितक्कविचारमत्तं च धम्मंपिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धे च वितक्कं च पिटच्च द्वे खन्धा । पिटसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च अवितकक- 10 अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितककसविचारो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया – पटिसन्घिक्खणे सवितककसविचारं एकं खन्घं च वितककं च वत्यु च पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... द्वे खन्घे च वितककं च वत्युं च पटिच्च द्वे खन्या। (१)

(द्वे पच्चया सज्कायमग्गेन विभक्ता, एवं अवसेसा वीसति- 16 पच्चया विभजितव्वा)।

# विप्पयुत्तपच्चयो

१४. सवितक्कसिवचारं धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पर्जित विष्ययुत्तपच्चया – सवितक्कसिवचारं एकं खत्थं पिटच्च तयो खत्था ... पे० ... वत्थुं विष्ययुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे सवितक्कसिवचारं एकं खत्थं पिटच्च तयो खत्था ... पे० ... वृत्थुं 20 विष्ययुत्तपच्चया। (१)

सवितक्कसिवचारं घम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो घम्मो उप्पज्जति विप्पयुत्तपच्चया – सवितक्कसिवचारे खत्ये पटिच्च वितक्को, बत्यु विप्पयुत्तपच्चया। पटिसन्यिक्खणे ... पे० ...। (२)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो अ उप्पच्जति विष्पयुत्तपच्चया – सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च चित्त-समुद्वानं रूपं, खन्धे विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणं...पे०...। (३)

सिवतनकसिवचारं धम्मं पिटच्च सिवतनकसिवचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जिति विष्पयुत्तपच्चया – सिवतनक-सिवचारं एकं खत्थं पिटच्च तयो खत्था चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... खत्था वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्रानं रूपं खत्ये विष्पयुत्तपच्चया। व पिटसन्धिनखणे ... पे० ...। (४)

सिवतकसिवचारं धम्मं पिटच्च अवितककिवचारमत्तो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया – सिवतकक-सिवचारे खन्धे पिटच्च वितकको च चित्तसमुद्वानं च रूपं। वितकको वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धे विष्ययुत्तपच्चया। 10 पिटसन्धिक्सणे ... पे० ...। (५)

सवितकसिवचारं धम्मं पटिच्च सिवतकसिवचारो च अवि-तक्किवचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जित्त विष्पयुत्तपच्चया – सिवतकक-सिवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितकको च ...पे०...द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितकको च, वत्यु विष्पयुत्तपच्चया। पटि-16 सिन्धक्खणे...पे०...। (६)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कसविचारमतो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त विष्पयुत्तपच्चया – सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा 20 वितक्को च चित्तसमुट्टानं च रूपं । खन्धा च वितक्को च वत्थं विष्पुत्तपच्चया। पटिसस्थिन्स्वर्णे ... पे० ... । (७)

१५. अवितक्किविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्किविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... अवितक्किविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च अत्यो खन्धा ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ... वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितवकविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो उप्पच्जति विष्पयुत्तपच्चया – वितवकं पटिच्च सवितवकसविचारा स्रन्था, वर्स्यु विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्ध्यिक्सणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं बम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो घम्मो उप्पज्जित विष्पयुत्तपच्चया' – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पिटच्च विचारो च चित्तसमुद्वानं च रूपं, विचारो वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धे विष्पयुत्तपच्चया। वितक्कं पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं, वितककं विष्पयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणे ... पं ० ...। (३)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मां पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं, खन्धा वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। चित्तसमुट्टानं रूपं वितक्कं विष्ययुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे ...पे o ...। (४)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारम्ततो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया — अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च चित्त-समृद्वानं च रूपं ... ये ० ... दे खन्धे पटिच्च दे खन्धां विचारो च चित्त-समृद्वानं च रूपं । खन्धा च विचारो च वत्युं विष्ययुत्तपच्चया । चित्त- 16 समृद्वानं रूपं । खन्धा च विचारो च वत्युं विष्ययुत्तपच्चया । चित्त- 16 समृद्वानं रूपं । खन्धा च विचारो च वत्युं विष्ययुत्तपच्चया । पित्तिच्यक्षणे ... पे ० ... । (५)

१६. अवितक्कअविचारं धम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जिति विप्ययुत्तपच्चया — अवितक्कअविचारं एकं खत्थं पिटच्च तयो खत्था चित्तसमुद्वानं चं रूपं ... पं ० ... ढे खत्थं ... पं ० ... ढि चार्य तपप्चतपच्चया। चत्या वत्यु विप्ययुत्तपच्चया। चत्या विचारं पिटच्च वित्तसमुद्वानं रूपं, विचारं पिटच्च कटत्तारूपं, विचारं पिटच्च कटत्तारूपं, विचारं विप्ययुत्तपच्चया। बत्थं पिटच्च वत्यु, वत्यु पिटच्च खत्या। खत्थं विप्ययुत्तपच्चया। वत्युं खत्यं विप्ययुत्तपच्चया। विचारं पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च विचारो विचारं पिटच्च वत्युं, वत्युं पिटच्च विचारो। विचारो वत्युं विप्ययुत्तपच्चया। वत्युं विप्ययुत्तपच्चया। वत्युं विप्ययुत्तपच्चया। एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता ... पं ० ... महाभूते पिटच्च वित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं, खत्थं विप्ययुत्तपच्चया। (१)

१. विष्पयुत्त – सी०, एवमुपरि पि । २. श्वन्या च – सी०, स्था० । ३. सी०, स्था० पोत्यकेसु नित्य ।

10

B. 13

अवितवकअविचारं धम्मं पटिच्च सवितवकसिवचारो धम्मो उप्पज्जित विष्पयुत्तपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितवक-सविचारा खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। (२)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचार-मत्ता खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च वितक्को, वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च मवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया – पटि-सन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्या, महाभूते पटिच्च कटतारूपं, खन्धा वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। कटतारूप खन्धे विष्य-युत्तपच्चया। (४)

अवितक्कअविचारं घम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमतो च अवितक्कविचारमतो च धम्मा उप्पञ्जिति विष्युत्तपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खत्या च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... खत्या वत्युं विष्युत्तपच्चया। वित्तसमुट्टानं क्ष्पं ... पे० ... खत्या वत्युं विष्युत्तपच्चया। पटिमन्बिक्खणे विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता व्या च कटता च रूपं, खत्या वत्युं विष्युत्तपच्चया। कटता- रूपं विचारं विष्ययुत्तपच्चया। पटिमन्बिक्खणे वत्युं पटिच्च अवितक्क- विचारमत्ता ... खत्या महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं, खत्या वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। कटतारूपं खत्यं विष्ययुत्तपच्चया। कटतारूपं वत्युं पटिच्च वितक्को वत्युं पटिच्च वितक्को वत्युं पटिच्च वितक्वया। पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च वितक्को कटतारूपं सच्ये विष्युत्तपच्चया। पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खत्या च विचारो च, बत्युं विष्युत्तपच्चया। (५)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया – पटि-

सन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च, बत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। (६)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्ययुत्तपच्चया – पटिसन्धिक्तको वत्युं पटिच्च सवितक्कसिवचारा व सन्धा च वितक्को च, महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं, सन्धा च वितक्को च, वत्युं विष्ययुत्तपच्चया। कटत्तारूपं सन्धे विष्ययुत्तपच्चया। (७)

१७. सवितककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितककसिवचारो धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपच्चया – पटिसन्धिक्षणे सवितककसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो 10 खन्धा, वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। (१)

सवितककसिविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवि-तक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिविचारे सन्धे च बत्थुं च पटिच्च वितक्को , बत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। (२)

सिवतनकसिवचारं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च अ अवितनकअविचारो धम्मो ... पे० ... सिवतनकसिवचारे खन्घे च महा-भूते च पटिच्च चित्तसमुद्दानं रूपं', खन्घे विष्पयुत्तपच्चया। पटि-सन्धिनखण ... पे० ...। (३)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ...पे०... पटि- श्र सन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा, सवितक्क-सविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं, खन्धा वत्थुं विष्ययुत्तपच्चया। कटतारूपं खन्धे विष्ययुत्तपच्चया। (४)

सवितकसिविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अ अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ...पे० ... पटि-सन्धिक्सणे सवितक्कसिवचारे खन्धे च बत्थुं च पटिच्च वितक्को,

१. सी० पोत्यके नत्यि।

सवितवकसिवचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं, वितक्को वत्यं विष्पयत्तपच्चया। कटतारूपं खन्धे विष्पयत्तपच्चया। (५)

सिवतककसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्चं सिवतककसिवचारो च अवितक्किविचारमत्तो च धम्मा ... पे० ... पटि-व सिन्धक्खणे सिवतककसिवचारं एकं खन्यं च वत्थुं च पटिच्च तथो खन्या वितक्को च ... पे० ... द्व खन्ये च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्या वितक्को च , वत्थुं विप्पयुत्तपच्चया। (६)

सिवतककसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतककसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च १० धम्मा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे सिवतक्किसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च । सिवतक्कसिवचारं खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। खन्धा च वितक्को च, वत्थुं विष्पयुन्तपच्चया। कटत्तारूपं खन्धे विष्पयुन्तपच्चया। (७)

१८. अवितवकविचारमत्तं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे वितवकं च वत्थुं च पटिच्च सवितककसविचारा खन्धा, वत्थुं विष्पयुत्त-पच्चया। (१)

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धम्मं पिटच्च अवितनकविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च पिटच्च तयो सन्धा ... पे० ... अवितनकविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च पिटच्च तयो सन्धा ... पे० ... दे सन्धं च ... पे० ... वत्थुं विप्ययुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्षणे अवितनकविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च पिटच्च तयो सन्धा ... पे० ... दे सन्धं च ... पे० ... वत्थुं विप्ययुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्षणे अवितनकविचारमत्तं एकं सन्धं च ... पे० ... दत्थुं च व्यं च पिटच्च तयो सन्धा ... पे० ... दे सन्धं च ... पे० ... वत्थुं विप्ययुत्तपच्चया। (२)

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो ... पे० ... अवितनकविचारमत्ते स्वत्धे च

१. सी० पोत्यके नित्य, एवमुपरि पि। २. वत्युं च - सी०, स्या०।

विभारं च पिटच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। सन्धे च विचारं च विष्पयुत-पच्चया। अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्त-समुद्वानं रूपं। सन्धे विष्पयुत्तपच्चया। वितक्कं च महाभूते च पिटच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। वितक्कं विष्पयुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च विचारं च पिटच्च कटत्तारूपं। सन्धे व च विचारं च विष्पयुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमते सन्धे च महाभूते च पिटच्च कटत्तारूपं। सन्धे विष्पयुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे वितक्कं च महाभूते च पिटच्च कटत्तारूपं। वितक्कं विष्पयुत्तपच्चया। पिटसिन्धक्सणे अवितक्कविचारमते सन्धे च वत्युं च पिटच्च विचारो। वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। (३)

अवितक्कविचारमत्त च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सर्वितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्प-युत्तपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वितक्कं च वत्युं च पटिच्च सवितक्क-सर्विचारा खन्धा। वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। खन्धा वत्यु विष्पयुत्तपच्चया। कटत्तारूपं वितक्कं विष्पयुत्तपच्चया। (४) 16

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पिटच्च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारो च धम्मा ...पे० ... अवि-तक्किविचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पिटच्च तथो खन्धा चित्त-समुद्वानं च रूपं ...पे० ... खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमु-द्वानं रूपं खन्धं च विचारं च विष्पयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणं 20 अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पिटच्च तथो खन्धा करता च रूपं ...पे० ... खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। करतारूपं खन्धं च विष्पयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणं अवितक्कविचारम्तं एकं खन्धं च वत्थुं च पिटच्च तथो खन्धा ...पे० ... इं खन्धं च ...पे० ... अवितक्कविचारमत्तं खन्धं च महाभूते च पिटच्च करता 24 रूपं च पिटच्च वार्यो खन्धा ...पे० ... वितक्कविचारमत्तं खन्धं च विष्पयुत्तपच्चया। करतारूपं खन्धं विष्पयुत्तपच्चया। करतारूपं खन्धं विष्पयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणं अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च वृष्युं च पिटच्च तथो खन्धा विषयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणं अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च वृष्युं च पिटच्च तथो खन्धा विचारो च ...पे० ... इं खन्धं च ...पे० ... वत्थुं च विष्पयुत्तपच्चया। पिटसन्धिक्खणं अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं च ...पे० ... वत्थुं च विष्पयुत्तपच्चया। विचारो च ...पे० ... इं खन्धं च ...पे० ... वत्थुं च विष्पयुत्तपच्चया। (५)

१. च विचारं च - सी०, स्या०। २. वत्युं च - सी०।

R. 16

१९. सवितककसिवचारं च अवितक्कविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सवितककसिवचारो धम्मो उप्पञ्जति ... पे० ... सवितकक-सविचारं एकं खत्थं च वितक्कं च पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... दे खत्चे च ... पे० ... बत्युं विष्पयुत्तपच्चया। पटिसन्धिकखणे ... पे० ... वत्यं विष्पयत्तपच्चया। (१)

सवितक्कसिवचारं च अवितक्किवचारमत्तं च धम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित ... पे० ... सवितक्कसिवचारे स्रत्ये च वितक्कं च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। स्रत्ये च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। पिटसिन्धिक्सणे ... पे० ... स्रत्ये च वितक्कं च व्ययस्तपच्चया। (२)

सिवतककसिविचारं च अवितककविचारमत्तं च धम्मं पिटच्च सिवतककसिविचारो च अवितककअविचारो च धम्मा उप्पञ्जिन्तः ... पं ० ... सिवतककसिवचारं एकं खन्धं च वितककं च पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे ० ... दे खन्धे ... पे ० .. खन्धा वत्यु 16 विष्युत्तपच्चा। चित्तसमुट्टानं रूपं खन्धे च वितककं च विष्ययुत्त-पच्चा। पिटसन्धिक्खणे ... पे ० ... खन्धा वत्युं विष्ययुत्तपच्चा। कटतारूपं खन्धे च वितककं च विष्यस्तपच्चगा। (३)

२०. सवितक्कसिवचारं च अवितक्किवचारमत्तं च अवितक्कः अविचारं च धम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जिति ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारं एकं खन्धं च वितक्कं च वत्युं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... खन्धा बत्यु विष्पुत्तपच्चया। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कः अविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जिति ... पे० ... सवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। खन्धे च वितक्कं च विप्पयुत्तपच्चया। पटि-सन्धिक्को ... पे० ... खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कितिचारमत्तं च अवितक्क-अविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो

१. वत्युच – सी०; वत्युच – स्था०।

च धम्मा उप्पञ्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया – पटिसन्धिक्खणे सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वितक्कं च वत्युं च पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धं च ...पे० ... सवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। खन्धा वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। कटत्तारूपं खन्धे च वितक्कं च विष्पयुत्तपच्चया। (३)

### अस्थिपच्चयादि

२१. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति अत्थिपच्चया ... पे० ... नत्थिपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया (सङ्कित्ते)।

### (२) सङ्ख्या सुद्धं

२२ हेतुया सत्तिंत्तमं, आरम्मणे एकवीस, अघिपतिया तेवीस, अनन्तरे एकवीस, समनन्तरे एकवीस, सहआते सत्तिंत्तस, 10 अञ्जमञ्जे अट्टवीस, निस्तये सत्तिंत्तस, उपनिस्तये एकवीस, पुरेजाते एकादस, आसेवने एकादस, कम्मे सत्तिंत्तस, विपाके सत्तिन्तिस, आहारे इन्द्रिये फाने मग्गे सत्तित्तस, सम्पयुत्ते एकवीस, विष्पयुत्ते सत्तित्तस, अत्थिया सत्तित्तस, निष्या एकवीस, विगते एकवीस, अविगते सत्तित्तस।

हेतुपच्चया आरम्मणे एकवीस ... पे० ... अविगते सत्तितस (सङ्कित्त)।

(यथा कुसलत्तिके गणना एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं ।

#### २. प<del>ण्चयपच्च</del>नीयं

(१) विमङ्गो

# नहेतुपच्चयो

२३ सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पर्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्धं 20

१. सत्तर्तिस - स्था॰, एवमपरि पि।

पटिच्च तयो खन्धा... पे० ... हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा। अहेतुक-पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्घच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्घच्चसहगतो मोहो। (१)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितक्किवचारमत्तो धम्मो <sup>5</sup> उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सिवतक्कसिवचारं खन्धे पटिच्च वितक्को। अहेतुकपटिसन्धिक्खणं ... पं० ...। (२)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पिटच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुके सवितक्कसिवचारे खन्धे पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे...पे०...।(३)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पिटच्च सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसिवचारं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ...पे० ... दे खन्धे पिटच्च दे खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं। अहेतुकपिटसिच्धक्लणे ...पे० ...। (४)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहनुके सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च वितक्को च चित्तसमृद्वानं च रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (५)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च । अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (६)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उपपञ्जित्त नहेतुपच्चया – अहेतुकं सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा वितक्को च चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... अहेतुकपटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (७)

२४. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो अधम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं वितक्कः पटिच्च सवितक्कः-

सविचारा खन्या। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च सवितककः सविचारा खन्या; विचिकिच्छासहगतं उद्धच्चसहगतं वितक्कं पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – अहेनुकं वितक्कं पटिच्च चित्तसमुद्रानं ब्र्ह्स्पं। अहेतुकपटिसन्धिक्कणे वितक्कं पटिच्च कटत्तारूपं। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा सन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा सन्धा 10 कटता च रूपं। (३)

अवितक्क अविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्क अविचारो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अवितक्क अविचारं एकं खत्यं पिटच्च तयो खत्या, तयो खत्ये पटिच्च एको खत्या, दे खत्यं पटिच्च हे खत्या, एकं महाभृतं पटिच्च तयो महाभृता ... पे० ... महाभृते 15 पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपारक्षपं; बाहिरं, आहार-समुद्धानं, उत्तसमुद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... महाभृते पटिच्च कटत्तारूपं उपारक्षपं; परिच्च कटत्तारूपं उपारक्षपं। (१)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च 20 सवितक्कसविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – अहेनुकपटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च वितक्को। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अ अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्यज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटि-सन्धिक्खणे बत्थुं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्था; महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुक- 30

पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च वितक्को; महाभूते पटिच्च कटता-रूपं। (५)

अवितनकअविचारं घम्मं पटिच्च सवितनकसविचारो च अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा उपपज्जित्त नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिन्छने वत्युं पटिच्च सवितनकसविचारा 10 खन्धा च वितनको च; महाभृते पटिच्च कटत्तारूप। (७)

२५. सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पिटच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पञ्जीत नहेतुपच्चया — अहेतुक-पिटसिन्धिक्खणे सिवितककसिवचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पिटच्च तयो खन्धा... पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

सवितक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया अहेतुक-पटिसन्धिक्सणे सवितक्कसिवचारे खन्धे च वत्युं च पटिच्च वितक्को। (२)

स्रवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च आवितक्कअविचारोधम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुके स्रवितक्क-सविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। अहेतुक-पटिसन्धिक्षणे स्रवितक्कसविचारे अन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

सवितवकसविचारं च अवितवकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्तः नहेतुपच्चया – अहेतुकशिटसिय्यव्यणे सवितवकसविचारं एकं स्तम्यं च वत्युं च पटिच्च तयो सत्या...पे०...हे स्तम्ये च वत्युं च पटिच्च हे सन्या; सवितवकसविचारे स्तन्ये च महाभूते च पटिच्च कटनारूपं। (४)

10

B. 21

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पण्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारे खन्धे च वत्युं च पटिच्च वितक्को; सवितक्कसविचारे खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (५)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा उप्पच्चन्ति नहेनुपच्चया – अहेनुक्रपटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च । (६)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमतो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्खणे सवितक्क-सविचारं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तथो खन्धा वितक्को च ...पे० ... द्वे खन्थे च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च; 15 सवितक्कसविचारं खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (७)

२६. अवितक्कविचारमतं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुक-पटिसन्विक्खणे वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्या। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (२)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च 25 सिवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उपपज्जिन्त नहेतुपच्चया – अहेतुक्रपटिसन्धिक्खणे वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च सिवितक्कसिवचारा खन्धा; वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्ता- रूपं। (३)

R. 22

२७. सिवतककसिवचारं च अवितक्किवचारमतं च धम्मं पिटच्च सिवतककसिवचारो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं सिवतककसिवचारं एकं अन्यं च वितककं च पिटच्च तयो अत्या ...पे० ... हे अन्ये च वितककं च पिटच्च हे अत्या। अहेतुकंपिटसिन्धक्क्षं । सिततककसिवचारं एकं अत्यं च वितकं च पिटच्च तयो अत्या ...पे० ... हे अत्ये च वितककं च पिटच्च तयो अत्या ...पे० ... हे अत्ये च वितककं च पिटच्च हे अत्या; विविकिच्छा-सहगते उद्यच्चतहगते अत्ये च वितककं च पिटच्च विचिकिच्छासहगतो उद्यच्चतहगतो मोहो। (१)

सवितककसिवचारं च अवितककिवचारमत्तं च धम्मं पटिच्च १० अवितककअविचारो धम्मो उप्पच्जिति नहेनुपच्चया – अहेनुके सिन-तककसिवचारे खन्धे च वितककं च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। अहेनुकपटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

सवितककसिवचारं च अवितककविचारमतं च धम्मं पिटच्च सवितककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा उपपञ्जील 15 नहेतुपच्चया – अहेतुकं सिवितककसिवचारं एकं खन्धं च वितककं च पिटच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्ये च वितककं च पिटच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं । अहेतुकपिट-सिचक्खों ... पे० ... । (३)

२८. सवितककसिवचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कः

अविचारं च धम्मं पिटच्च सिवितककसिवचारो धम्मो उप्पजिति

नहेतुपच्चया – अहेतुकपिटसिथक्खणे सिवितककसिवचारं एकं खत्यं

च वितककं च वत्युं च पिटच्च तयो खत्या ... पे० ... हे खत्ये च
वितककं च वत्युं च पिटच्च हे खत्या। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्क-अविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जिति नहेतुपच्चया – अहेतुके सवितक्कसविचारे खन्ये च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअवि-श्व चारं च धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकपटिसन्धिक्सणे सिवतकक-सिवचारं एकं खन्धं च वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पेo ... द्वे खन्धे च वितक्कं च वत्थुं च पटिच्च द्वे खन्धा; सिवतकक-सिवचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

#### नआरम्मणपच्चयो

२९. सवितवकसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो ह
धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपञ्चया – सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च
चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च
कटत्तारूपं। (१)

अवितनकिविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपञ्चया – अवितनकविचारमत्ते खन्धे पटिच्च १० चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितनकविचारमत्ते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अवितनकविचारमत्ते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं। पटिसन्धिक्खणे वितनकं पटिच्च कटत्तारूपं। (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपञ्चया – अवितक्कअविचारे खन्धे पटिच्च 15 चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिस्रिन्धक्षणे अवितक्कअविचारे खन्धे पटिच्च वित्तसमुद्वानं रूपं। पटिस्रिन्धक्षणे अवितक्कअविचारे खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, विचारं पटिच्च कटत्तारूपं, विचारं पटिच्च करत्ता, ह्यं पटिच्च वत्युं, विचारं पटिच्च त्युं, एकं महाभूतं पटिच्च ...पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महामूतं पटिच्च ...पे० ...। (१)

३०. सवितक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – सवितक्क-सविचारे खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धि-क्खणे सवितक्कसिवचारे खन्ये च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया - अवितक्क

१-१. सी०, स्या० पोत्वकेसु नत्यि।

विचारमत्ते सन्धे च विचारं च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं, अवि-तक्कविचारमत्ते सन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं, वितक्कं च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्सणे अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च विचारं च ...पे० ... कटतारूपं। (१)

सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च अवितककअविचारो धम्मो उप्यज्जति नआरम्मणपच्चया – सवितकक-सविचारे खन्धे च वितककं च पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं। पटि-सन्धिक्खणे ... पे॰ ...। (१)

स्रवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमतं च अवितक्कवि
ग वारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – स्रवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च महाभूते च पटिच्च
चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पे०... कटत्तारूपं। (१)

#### नअधिपतिपस्चयो

३१. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्परजति नअधिपतिपच्चया ... पे० ... सत्त ।

अवितश्किविचारमत्तं धम्मं पिटच्च अवितश्किवचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपितिभच्चया – अवितश्किवचारमत्ते लत्थे पिटच्च अवितश्किविचारमत्ता अधिपित, विपाकं अवितश्किवचारमत्तं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... पिटसन्धिश्खणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो अ उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – विपाके अवितक्किविचारमत्ते खत्थे पटिच्च विचारो च चित्तसमृद्वानं च रूपं। पटिसन्धिक्खणें 25 ... पे० ...। (३)

१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि ।

15

अवितक्किविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसिविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसिवचारा खन्धा' चित्तसमृद्वानं च रूपं। पटिसन्धि-क्खणे'...पं०...।(४)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च व अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या विचारो च चित्त-समुद्रानं च रूपं...पे o ... पटिसन्धिक्खणे ... पे o ...। (५)

३२. अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – अवितक्कअविचारे खन्धे पटिच्च 10 अवितक्कअविचारा अधिपति, विपाकं अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितवकअविचारं धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो उपाज्जति नअधिपतिपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्युं पटिच्च सवितवक-सविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं विचारं पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ...पे ० ...। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च ... सत्त।

३३. सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च ... सत्तर्' (सङ्खित्तं) ।

अवितनकविचारमत्तं च अवितनकअविचारं च धम्मं पटिच्च सवितनकसविचारो धम्मो उप्पज्जित ...पे० ... अवितनकविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नअघिपतिपच्चया, अवितनकविचारमत्ते खन्धे च ॐ विचारं च पटिच्च अवितनकविचारमत्ता अधिपति, विपाकं अवितनकक-विचारमत्तं एकं खन्धं च विचारं च पटिच्च (सङ्क्षित्तं)।

१. खन्धा च - सी०, स्था०। २. सी०, स्था० पोत्वकेस नृतिय।

#### नअनन्तरपञ्चयादि

३४. सवितवकसविचारं धम्मं पटिच्च अवितवकअविचारो धम्मो उप्पज्जित नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया (नआरम्मणसदिसं)।

# नपुरेजातपच्चयो

३५. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो ४ धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया ... सत्त ।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पञ्जीत नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्चं पटिच्च ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितककसविचारो धम्मो 10 उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – अरूपे वितक्कं पटिच्च सवितकक-सविचारा खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो, अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं, 15 वितक्क पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरेजातपच्चया – पटि-सन्धिक्खणे वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा खन्धा कटत्ता च रूपं। (४)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नपुरेजातपच्चया ...पेo...अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च...पेo... पटिसन्धिक्खणे...पेo...। (५)

३६. अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो 28 धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कअविचारं एकं क्षन्मं पटिच्च तयो क्षन्मा ... पे० ... अवितक्कअविचारे क्षन्मे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं, विचारं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धि-क्क्षणे ... पे० ...। (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – पटिसन्धिक्खणे वत्थुं पटिच्च सवितक्क- क सविचारा खन्धा। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचारं पटिच्च अवितक्क-विचारमत्ता खन्या। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ... (सिङ्क्षातं)। (७)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्चं... 10 सत्त ।

३७. अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्यं च विचारं च पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... पटिसन्घिक्खणे ... पे० ... (सङ्क्षित्तं)। (७)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति ...पे० ...पटिसन्धिक्खणे ...पे० ... (सिद्धृत्तं) ।

(नपुरेजातमूलके यथा सुद्धिकं अरूपं तथा अरूपा कातब्बा)।

### नपच्छाजातपच्चयादि

३८. सवितनकसिवचारं धम्मं पटिच्च सवितनकसिवचारो 20 धम्मो उप्पजितं नपच्छाजातपच्चया... पे०... नआसेवनपच्चया...सत्तं।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – विपाकं अवितक्कविचारमन् एकं सन्घं पटिच्च (सङ्क्षित्तं)। (५) B. 26

१-१. सी० पोत्यके नित्य । २-२. सी०, स्था० पोत्यकेसु नित्य । ३. सी०, स्था० पोत्यकेसु नित्य ।

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपञ्चया – विपाकं अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पटिच्च (सङ्कित्तं)।

(नआसेवनमूलके अवितक्कविचारमत्तं विपाकेन सह गच्छन्तेन नपुरेजातसदिसं कातत्वं, अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कविचारमत्त-गच्छन्तेन विपाको दस्सेतब्बो )।

### नकम्मपच्चयो

३९. सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उपपञ्जीत नकम्मपच्चया – सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च सवितक्कसविचारा चेतना।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता चेतना। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – वितक्कं पटिच्च सवितक्कसविचारा 15 चेतना। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कअधिचारो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – अवितक्कअविचारं खन्धे पटिच्च अवितक्क-अविचारा चेतना; बाहिरं, आहारसमृट्टानं, उतुसमृट्टानं, एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ...। (१)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितनकविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – विचारं पटिच्च अवितनकविचारमत्ता चेतना। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – अवितक्कः विचारमत्ते खन्धे च विचारं च पटिच्च अवितक्कविचारमत्ता चेतना। (१) सवितक्कसिवचारं च अवितक्किवचारमत्तं च धम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो धम्मो उप्पज्जितः नकम्मपच्चया – सिवतक्क-सिवचारे खन्धे चित्रतक्कं च पटिच्च सिवतक्कसिवचारा चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयादि

४०. सवितवकसविचारं धम्मं पटिच्च सवितवकसविचारो धम्मो उप्पञ्जति नविपाकपच्चया ...पे० ... नआहारपच्चया – बाहिरं, उतुसमुद्वानं ...पे० ... नआहारपच्चया – बाहिरं, अहारसमुद्वानं ...पे० ... नअस्व्यसत्तानं महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्र्यं समुद्वानं ...पे० ... नभानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं ...पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ...पे० ... नमम्पप्पच्यत्तपच्चया ।

# नविष्पयुत्तपच्चयो

४१. निवप्पयुत्तपच्चया। अरूपे सिवतक्कसिवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

सवितक्कसविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्परज्ञति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे सवितक्कसविचारे खन्धे पटिच्च वितक्को। (२)

सवितक्कसिवचारं धम्मं पटिच्च सिवतक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च धम्मा उप्पज्जन्ति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे सिवतक्कसिवचारं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा वितक्को च । (३)

४२. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो 20 धम्मो उप्पज्जति नविष्पयृत्तपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पर्जित नविप्पयुत्तपच्चया – अरूपे वितक्कं पटिच्च सवितक्कं-सविचारा खन्धा। (२) 15

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कअविचारो धम्मो उपपज्जति नविष्पयुत्तपच्चयाः – अरूपे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे पटिच्च विचारो। (३)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उपप्रजन्ति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा विचारो च। (४)

अवितनकअविचारं धम्मं पटिच्च अवितनकअविचारो धम्मो उप्पञ्जित निवप्यमुत्तपच्चया – अरूपे अवितनकअविचारं एकं सन्धं 10 पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे पटिच्च द्वे सन्धा; वाहिरं, आहार-समुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभृतं पटिच्च... पे० ...। (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित नविप्पयुत्तपच्चया – अरूपे विचारं पटिच्च अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा। (२)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पटिच्च अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जित निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे अवितक्कविचारमत्तं एकं खत्यं च विचारं च पटिच्च तयो खत्या ...पे० ... द्वे खत्ये च विचारं च पटिच्च द्वे खत्या। (१)

सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च धम्मं पटिच्च श्च सवितककसविचारो धम्मो उप्पज्जित नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे सवितककसविचारं एकं सन्ध च वितककं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे च वितककं च पटिच्च द्वे सन्धा। (१)

### नोनत्थि-नोविगतपच्चया

४३. सर्वितककसिवचारं धम्मं पटिच्च अवितककअविचारो धम्मो उप्पज्जिति नोनित्थिपच्चया, नोविगतपच्चया (सङ्क्षित्तं)।

### (२) सङ्ख्या सुद्धं

४४. नहेतुया तेत्तिस, नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त-तिस, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे सत्त, नउप- निस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्तर्तिस, नपच्छाजाते सत्तर्तिस, नआसेवने सत्तर्तिस, नकम्मे सत्त, नविपाके तेवीस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नभाने एकं, नमग्गे तेर्तिस, नसम्पयुत्ते सत्त, नविप्पयुत्ते एकादस, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त (सङ्क्षित्ते)।

(यथा कुसलित्तके पच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

४५. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त ...पे० ... नोविगते सत्त । (यथा कुसलत्तिके अनुलोमपच्चनीयगणना एवं गणेतब्बं)।

# ४. प<del>च्च</del>यप<del>च्च</del>नीयानुलोमं

### नहेतुदुकं

४६. नहेतुपच्चया आरम्मणे चृद्दस, अनन्तरे समनन्तरे चृद्दस, सहजाते तेत्तिस, अञ्जमञ्जे बावीस, निस्सये तेत्तिस, उपनिस्सये चृद्दस, पुरेजाते छ, आसेवने पञ्च, कम्मे तेत्तिस...पे०...भाने 10 तेत्तिस, मगो तीणि, सम्पयुत्ते चृद्दस, विष्पयुत्ते तेत्तिस...पे०... अविगते तेत्तिस (सङ्क्षित्तं)।

> (यथा कुसलत्तिके पच्चनीयानुलोमगणना एवं गणेतब्बं)। परिच्चवारी।

## § २. सहजातवारो

(सहजातवारो पि पटिच्चवारसदिसो कातब्बो)।

§ ३. पच्चयवारो

१. पच्चयानुलोमं

# हेतुपच्चयो

४७. सवितक्कसविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो 15

वम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पे० ...द्वे खन्धा' ... सत्त'।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पच्चया ... पञ्च (पटिच्चवार-सदिसा) ।

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया — अवितक्कअविचारं एकं सत्यं पच्चया तथो सत्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे० ... दे सत्ये पच्चया ...पे० ... विचारं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं । पटिसन्धिक्सणे ...पे० ... वत्थुं पच्चया अवितक्कअविचारा सत्या, वत्थुं पच्चया विचारो । (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो धम्मो उपपज्जति ... पे० ... वत्थुं पच्चया सवितक्कसविचारा खन्धा। पटि-सन्धिक्सणे ... पे० ...। (२)

अवितनकअविचारं धम्मं पच्चया अवितनकविचारमत्तो धम्मो
... पे० ... विचारं पच्चया अवितनकविचारमत्ता खन्या, वत्युं पच्चया
16 अवितनकविचारमत्ता खन्धा, वत्युं पच्चया वितनको। पटिसन्धिकखणे
... पे० ...। (३)

अवितनकअविचारं घम्मं पच्चया सवितनकसिवचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा उप्पज्जन्ति ... पे० ...वत्थुं पच्चया सिव-तनकसिवचारा खत्था, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। पटि-असिवन्त्रणे ... पे० ...। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पञ्चया अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा....पे०... विचारं पञ्चया अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा चित्तसमुद्धानं च रूपं, वत्थुं पञ्चया अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा, महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्धानं रूपं, वत्थुं १० पञ्चया वितक्को, महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्धानं रूपं, वत्थुं पञ्चया अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च। पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (५)

१. खन्धे - सी०, स्था०। २. सत्त पञ्हा - सी०, स्था०, एवम्परि पि।

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा ... पे०...बत्युं पच्चया सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (६)

अवितक्कअविचारं धम्मं पञ्चया सवितक्कसिवचारो च अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ... पे० ... वत्युं ब पञ्चया सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च, महाभूते पञ्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (७)

४८. सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पच्चया सिवतककसिवचारो धम्मो ... पे० ... सिवतककसिवचारो एकं खन्यं च वत्थुं च पच्चया तथो खन्या ... पे० ... द्वे खन्ये ... पे० ... १० पटिसिन्धिक्खणे ... पे० ... सिवतककसिवचारं च अवितककअविचारं च धम्मं पच्चया अवितककविचारमतो धम्मो ... पे० ... (पठमउदाहरणे पवत्ते पटिसन्धिक्खणे सत्त पञ्हा कातब्बा)।

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया सर्वितक्कसविचारो धम्मो...पे०...वितक्कं च वर्त्युं च पच्चया 16 सर्वितक्कसविचारा खन्धा। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्किवचारमत्तो धम्मो ... पे० ... अवितक्किवचारमत्ते एकं खत्धं च विचारं च पच्चया तयो खत्धा ... पे० ... अवितक्किविचारमत्तं एकं खत्धं च विचारं च पच्चया तयो खत्धा ... पे० ... पिटसिन्धिक्खणे अवि- ... तक्किवचारमत्तं एकं खत्धं च वत्थं च पच्चया तयो खत्धा ... पे० ... पिटसिन्धिक्खणे अवि- ... पिटसिन्धिक्खणे अवितक्किवचारमत्तं एकं खत्धं च वत्थं च पच्चया तयो खत्था ... पे० ... पिटसिन्धिक्खणे अवितक्किवचारमत्तं एकं खत्धं च वत्थं च पच्चया तयो खत्था ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमतं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्कअविचारो धम्मो उप्पज्जति ... पे० ... अवितक्कविचारमत्ते अक्ष्येच विचारं च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, अवितक्कविचारमत्ते अक्ष्येच विचारं च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, वितक्कं च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, वितक्कं च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च वत्युंच पच्चया विचारो (एवं पटिसन्धिक्खणे चत्तारो)। (३)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया स्वितक्कस्विचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्यन्ति ...पे० ...वितक्कं च वत्युं च पच्चया स्वितक्कस्विचारा खन्धा, वितक्कं च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ज्ञाने ...पे० ...। (४)

अवितक्किवचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा उप्पज्जित्त ... पे० ... अवितक्किवचारमत्तं एकं खत्थं च विचारं च पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... अवितक्किविचारमत्तं एकं खत्थं 10 च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... अवितक्किवचारमत्तं खत्थे च महाभूते च पच्चया वित्तसमुद्वानं रूपं, अवितक्किवचारमत्तं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... पटिसन्थि-क्खणे तयो खन्धा ... पे० ... । (५)

(अवसेसेसु द्वीसु घटनेसु पवित्त पटिसन्धि वित्थारेतव्बा)।

हतुपच्चया ।

(हेतुपच्चयं अन्मज्जन्तेन पच्चयवारो वित्थारेतस्त्रो। यथा पटिच्चगणना एवं गणेतस्त्रा। अधिपतिया सत्तित्त, पुरेजाते च आसेवने च एकवीस, अयं एत्य विसेसी)।

## २. पच्चयपच्चनीयं

४९. पच्चनीये – नहेतुया तेत्तिस पञ्हा, सत्तसु ठानेसु सत्त मोहा उद्धरितब्बा मूलपदेसुयेव। नआरम्मणे सत्त चित्तसमुद्धाना ३० उद्धरितब्बा।

#### नअधिपतिपच्चयो

५०. सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा नअधिपतिया कातब्बा।

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उपपज्जति नअधिपतिपच्चया – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे

१. सत्तत्तिस - स्या०। २. झानेसू - सी०।

पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्यं पच्चया तयो सन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (१)

अवितक्किविचारमत्तं धम्मं पच्चया (यथा पटिच्चनये तथा पञ्च पञ्हा कातब्बा)।

५१. अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कअविचारो ६ धम्मो उप्पज्जति ... पे० ... अवितक्कअविचारे खन्धे पच्चया अवितक्क-अविचारा अधिपति, विपाकं अवितक्कअविचारं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... विपाकं विचारं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... वत्थुं पच्चया अवितक्क-अविचारा अधिपति, वत्थुं पच्चया विपाका अवितक्कअविचारा 10 खन्धा च विचारो च ... पे० ... । (१)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसिवचारो धम्मो ...पे०...वत्युं पच्चया सिवतक्कसिवचारा खन्धां। पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (२)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तौ धम्मो 15
... पे० ... विचारं पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, वत्थुं
पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं विचारं पच्चया
अवितक्कविचारमत्ता बन्धा, वत्थुं पच्चया विपाका अवितक्कविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा...पे०...वत्युं पच्चया सवितक्क-सविचारा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (४)

अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा...पे०...विषाकं विचारं पच्चया अ अवितक्कविचारमत्ता खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं,वत्थुं पच्चया विषाका अवितक्कविचारमत्ता खन्धां, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं, वत्थुं पच्चया वितक्को, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं, वत्थुं

१. सन्धा अधिपति - सी॰, स्या०। २. सन्धा विचारो च - सी॰, स्था०।

पच्चया विपाना अवितनकविचारमत्ता खन्धा च विचारो च। पटि-सन्धिनक्षणे...पे०...। (५)

 अवितक्कअविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा...पे०... वत्युं पच्चया सवितक्क-। सविचारा खन्धा च वितक्को च। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (६)

(पठमघटनायं सम्पूष्णा सत्त पञ्हा कातःबा)।

५२. अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जति ... पे० ... वितक्कं च वत्थुं च पच्चया सवितक्कसविचारा खन्धा । पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... ।

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति .. पे० .. अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च विचारं च पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, अवितक्कविचारमत्ते स्वत्थे च वत्थुं च पच्चया अवितक्कविचारमत्ता अधिपति, विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं च विचारं च उ पच्चया ... पे० ... विपाकं अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो सन्धा ... पे० ... ।

(पटिसन्धिक्खणे पञ्च पञ्झा कातब्बा। यत्थ' अवितकक-विचारमत्तं आगच्छति तत्थ विपाकं कातब्बं। नअधिपतिमूलके सत्त-तिस पञ्झा कातब्बा)।

### नअनन्तरपच्चयादि

५३. नअनन्तरं पि नसमनन्तरं पि नअञ्जमञ्जं पि नउप-निस्सयं पि सत्त पञ्हा रूपंयेव, नपुरेजाते सत्तिंस पिटच्चवार-पच्चनीयसदिसं, नपच्छाजाते सत्तिंस, नआसेवने पि सदिसं। यत्थं अवितक्कविचारमत्तो पि आगच्छति तत्थ विपाका कातःबा।

### नकम्मपच्चयो

५४. सवितक्कसविचारं धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो

१. सत्त -सी०। २. मूलकं -सी०। ३. पटिच्चवारपच्चनीयसदिसा -स्या०।

धम्मो उप्पर्जित नकम्मपच्चया – सबितक्कसविचारे खन्धे पच्चया सवितक्कसविचारा चेतना। (१)

अवितक्किवचारमत्तं धम्मं पच्चया अवितक्किवचारमत्तो धम्मो...पे०...अवितक्किवचारमत्ते खन्धे पच्चया अवितक्किवचार-मत्ता चेतना। सवितक्कसिवचारो धम्मो...पे०...वितक्कं पच्चया अ सवितक्कसिवचारा चेतना। (२)

अवितक्क अविचारं धम्मं पच्चया अवितक्क अविचारो धम्मो ... पे० ... अवितक्क अविचारा चेतना ... पे० ... (परिपुष्णं कातः बं) सवितक्क सविचारा ... पे० ... वित्वं पच्चया सवितक्क सविचारा चेतना। अवितक्क विचारमत्तो ... पे० ... विचारं पच्चया अवितक्क विचारमत्ता 10 चेतना, वत्युं पच्चया अवितक्क विचारमत्ता वितना, वत्युं पच्चया अवितक्क विचारमत्ता चेतना। (३)

५५. सवितक्कसिवचारं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया सवितक्कसिवचारो धम्मो...पे०...सवितक्कसिवचारे खन्धे चवत्थुं च पच्चया सवितक्कसिवचारा चेतना। (१)

अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया 15 सर्वितक्कसविचारो धम्मो..पे०...वितक्कं च वत्युं च पच्चया सिवतक्कसविचारा चेतना। (१)

अवितक्किविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं पच्चया अवितक्किविचारमत्तो धम्मो...पे०...अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च विचारंच पच्चया अवितक्किविचारमत्ता चेतना। अवितक्किविचार- २० मत्ते खन्धेच वत्युं च पच्चया अवितक्किविचारमत्ता चेतना। (२)

सवितक्कसिवचारं च अवितक्किवचारमत्तं च धम्मं पच्चया सवितक्कसिवचारो धम्मो ... पे० ... सवितक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च पच्चया सवितक्कसिवचारा चेतना। (१)

सवितक्कसविचारं च अवितक्कविचारमतं च अवितक्कअवि- 25 चारं च धम्मं पच्चया सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-पच्चया - सवितक्कसविचारे खन्धे च वितक्कं च वत्युं च पच्चया सवितक्कसविचारा चेतना (१) (निवपाके सत्तितिस पञ्हा कातब्बा । नआहार-नइन्द्रिय-नकान-नमग्ग-नसम्ययुत्त-निवण्युत्त-नोनित्य-नोविगतपच्चया वित्थारेतथ्बा) ।

## (२) सङ्ख्या

#### सुद्धं

५६. नहेतुया तेत्तिस, नआरम्मणे सत्त, नअघिपतिया सत्तिस, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते व नपञ्छाजाते नआसेवने सत्तिस, नकम्मे एकादस, निवपाके सत्तिस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नभाने एकं, नमग्गे तेत्तिस, नसम्ययुत्ते सत्त, निवप्युत्ते एकादस, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त।

# ३. य<del>च्च</del>यानुलोमप<del>च्च</del>नीयं

५७. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त ... पे० ... नोविगते सत्त । अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

५८. नहेतुपच्चया आरम्मणे अनन्तरे समनन्तरे चुहस, सह-10 जाते तेत्तिस, अञ्जमञ्जे बाबीस, निस्सये तेत्तिस, उपनिन्सये पुरेजाते चुहस, आसेवने तेरस, कम्मे विषाके आहारे इन्द्रिये फाने तेत्तिस, मम्मे पञ्च, सम्पयुत्ते चुद्दस, विष्पयुत्ते अस्थिया तेत्तिस... पे० ... अविगते तेत्तिस!।

> पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

§ ४. निस्सयवारो

(निस्सयं पि निन्नानं)

15

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेमु नत्वि ।

## § ५. संसट्टबारो

# १. पच्चयानुलोमं

# हेत्प<del>च्च</del>यो

५९. सवितक्कसविचारं धम्मं संसद्वो सवितक्कसविचारो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सवितक्कसविचारं एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

सिवतककसिवचारं धम्मं संसद्घे' अवितक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... सिवतककसिवचारे खन्चे संसद्घो वितक्को । पटिसन्धि- ७ क्खणे ... पे० ... । (२)

सवितक्कसविचारं धम्मं संसट्टो सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा ... पे० ... सवितक्कसविचारं एकं खन्धं संसट्टा तयो खन्धा वितक्को च ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धि-क्खणे ... पे० ... । (३)

६०. अवितक्कविचारमत्तं धम्मं संसद्घो अवितक्कविचारमत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितनकविचारमत्तं धम्मं संसद्वो सवितनकसविचारो धम्मो ... पे० ... वितनकं संसद्वा सवितनकसविचारा खन्धा। पटिसन्धि- 116 क्खणे ... पे० ... । (२)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं संसद्घे अवित्तक्कअविचारो धम्मो ...पे० ... अवितक्कविचारमत्ते खन्धे संसद्घे विचारो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ते खन्धे संसद्घे विचारो। (३)

अवितक्कविचारमत्तं धम्मं संसद्घो अवितक्कविचारमत्तो च अ अवितक्कअविचारो च धम्मा ... पे० ... अवितक्कविचारमत्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा विचारो च ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धि-क्खणे ... पे० ... । (४)

१. सी० पोत्यके नंत्य ।

६१. अवितवकअविचारं धम्मं संसद्दो अवितवकअविचारो धम्मो उप्पञ्जीत हेतुपच्चया – अवितवकअविचारं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे संसद्दा ... पे० ... पटिसन्धिनखणे ... पे० ... । (१)

B. 87 व्यवितकअविचारं घम्मं संसद्घो अवितक्वविचारमत्तो घम्मो ... पे० ... विचारं संसद्घा अवितक्वविचारमत्ता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे विचारं संसद्घा ... पे० ...। (२)

> अवितक्कविचारमत्तं च अवितक्कअविचारं च धम्मं संसट्टी अवितक्कविचारमत्तो धम्मो ... पे० ... अवितक्कविचारमत्तं एकं सन्धं 10 च विचारं च संसट्टा तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटि-सन्धिक्सणे ... पे० ... । (१)

> सवितककसविचारं च अवितककविचारमत्तं च धम्मं संसद्घो सवितककसविचारो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – सवितककसविचारं एकं खन्धं च वितककं च संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च 16 वितककं च ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (१)

> > (हेतुपच्चयं अनुमज्जन्तेन सब्बे पच्चया वित्थारेतःबा) ।

#### सुबं

६२. हेतुया एकादस, आरम्मणे अधिपतिया अनन्तरे सम-नन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये भाने मम्मे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अत्थिया नित्यया अक्षेत्र विगते अविगते सब्बत्थ एकादस।

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

(पच्चनीयं कातःबं असम्मोहन्तेन)।

६३. नहेतुया छ, नअघिपतिया एकादस, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते एकादस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, नविपाके एका-

दस, नभाने एकं, नमर्मो छ, नविष्पयुत्ते एकादस।

पञ्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### दुक

६४. हेतुपच्चया नअधिपतिया एकादस ... पे० ... नविष्पयुत्ते एकादस (सिह्ध्ति)।

अनुलोमपञ्चनीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

६५. नहेतुपच्चया आरम्मणे छ ...पे०...पुरेजाते छ, आसेवने पञ्च, कम्मे छ...पे०...भाने छ, मम्मे तीणि, सम्पयुत्ते छ , ...पे०...अविगते छ।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो पि वित्थारेतब्बो)।

६७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभक्नो

# हेतुपच्चयो

६६. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिम्बलो ... पे० ... । (१)

सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा हेतू वितक्कस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्क्षणे...पे०...। (२)

सवितनकसविचारो घम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितनकसविचारा हेतू चित्तसमुद्वानानं रूपानं 16 हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा हेतू कटत्ता-रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितनकसिववारो धम्मो सिवतकसिववारस्स च अवितनकः अविचारस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सिवतकसिविचारा ६ हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे सिवतककसिवचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसिवचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसिवचारा १० हेत् वितक्कस्स चित्तसमुद्धानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिविचारा हेत् वितक्कस्स कटता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स च अवितककः विचारमत्तस्स च धम्मस्स हेतुषच्ययेन पच्चयो – सिवतककसिवचारा १६ हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितक्कस्स च हेतुषच्ययेन पच्चयो। पिट-सियक्खणे सिवतककसिवचारा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितक्कस्स च हेतुषच्ययेन पच्चयो। (६)

सवितककसिवचारो धम्मो सवितककसिवचारस्स च अवितकक-विचारमत्तस्स च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन ११ पच्चयो – सवितककसिवचारा हेतु सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितककस्स च चित्तसमुद्रानानं च स्पानं हेतुशच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे सवितककसिवचारा हेतु सम्पयुत्तकानं खन्धानं वितककस्स च कटता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (७)

६७. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य अ धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता हेतू सम्ययुत्तकानं खन्यानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्घिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता हेतू सम्ययुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स हेतुपच्चमेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता हेतू विचारस्स चित्तसम्-

B. 39

हानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे अवितकक-विचारमत्ता हेतु विचारस्स च कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवि-तक्कअविचारस्स च घम्भस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचार- क मत्ता हेतू सम्पय्तकानं खन्धानं विचारस्स च चित्तसमुद्धानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं विचारस्स च कटता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

६८. अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 10 हेतुपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवि-तक्कअविचारा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आरम्मणपच्चयो

६९. सिवतककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स 18 आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्खितः पुत्वे सुविष्णानि पञ्चवेक्खितः सिव-तकसिवचारा भाना बुट्टहित्वा, मन्या बुट्टहित्वा, फलं बुट्टहित्वा फलं पञ्चवेक्खित। अरिया पहीने किल्लेसे पञ्चवेक्खित। तिवसिभ्रते किल्लेसे पञ्चवेक्खित। तिवसिभ्रते किल्लेसे पञ्चवेक्खित। सिवतकक- 20 सिवचारे बन्धे अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपससित्त अस्सादेन्ति अभिनन्दत्ताः तं आरल्भ रागो उपपञ्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति । सिवतककसिवचारे खन्धे आरब्ध सिवतककसिवचारा खन्धा उप्पञ्जति । (१)

सवितक्कसिवचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अ आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति; तं आरक्ष्म वितक्को उप्पज्जति। पृत्वे सुचिण्णानि पच्चवेक्खति; सवितक्कसिवचारा भ्राना बुद्वहित्का, मम्मा B. 40

बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फलं पच्चवेक्खति; तं आरब्भ वितक्को उप्पज्जिति। अरिया पहीने किल्से पच्चवेक्खित्त, विक्खिम्भिते किल्से पच्चवेक्खित्त, विक्खिम्भिते किल्से पच्चवेक्खित्त, पुःवे समुदाचिण्णे किलेसे जानित्त। सवितक्कसिवचारे खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित्त अस्सादेत्ति अभि-गन्दित्त; तं आरच्भ वितक्को उपपज्जित। सवितक्कसिवचारे खन्धे आरब्भ वितक्को उपपज्जित। (२)

सिवतककसिवचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्य धम्मस्स आरम्भणपञ्चयन पञ्चयो - चेतोपरियआणेन सिवतककसिवचारचित्त-समङ्किस्स चित्तं जानातिः सिवतककसिवचारा सत्या चेतोपरिय-१० आणस्स, पुट्ट्विनवासानुस्सितिआणस्स, यथाकम्मूपराआणस्स, अनागतंस-आणस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो। सवितककसिवचारे स्वन्ये आरम्भ अवितककअविचारा स्वन्या उप्पठ्यन्ति। (३)

सवितक्कसिविचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा

असीलं समादियित्वा उपोसयकम्म करवा तं पञ्चवेक्सितिः, तं आरस्भ
सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित्त। पुद्धे सुन्धिण्णानि पञ्चवेक्सितिः, सवितक्कसिवचारा भाना बुट्टहित्वा, फला बुट्टिहित्वा भालं पञ्चवेक्सितिः, तं आरस्भ सिवतक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित्त। अरिया पहीने किलेसे

पञ्चवेक्सित्त, विक्तिमिते किलेसे पञ्चवेक्सित्त, पुत्वे समुराचिण्
किलेसे जानित्त। सिवतक्कसिवचारे खन्धे जारस्भ सिवतक्कसिवचारा
खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित। सिवतक्कसिवचारा
खन्धा च वितक्को च उप्पज्जित। सिवतक्कसिवचारा
स्वा च वितक्को च उप्पज्जित। सिवतक्कसिवचारा खन्धा च वितक्की च उपप्जजित। (४)

७०. अवितक्कविचारमत्तो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो—अवितक्कविचारमत्ता भाना बुद्रहित्वा, मग्गा बुद्रहित्वा, फला बुद्रहित्वा फलं पच्चवेक्खति; तं आरब्भ वितक्को उप्पज्जति! अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च वितक्कं

१. षषाकम्मुपगत्राणस्स – स्था०। २-२. सी० पोत्बके नत्त्व। ३. विषस्सति – सी०, स्था०, एवभूपरि पि।

च अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ वितक्को उप्पज्जति। अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च वितककं च आरब्भ वितक्को उप्पज्जति। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्म। सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कविचारमंत्ता भाना बुद्धहित्वा, ६ मग्मा बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फलं पञ्चवेक्सन्ति; तं आरब्भ सवितक्कसविचारम् सत्या उप्पज्जित। अवितक्कविचारमत्ते सत्ये च वितवकं च अनिञ्चतो दुवस्तो अन्तताते विपस्सित अस्सादेति अभिनन्दिति; तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित। अवितक्कविचारमत्ते सन्ये च वितवकं च आरब्भ १० सवितक्कविचारमत्ते सन्ये च वितवकं च आरब्भ १० सवितक्कविचारमा सन्यो उपप्जनित। (२)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – चेतोपरियआणेन अवितक्किविचारमत्त-चित्तसमङ्क्रिस्स चित्तं जानाति। अवितक्किविचारमत्ता खन्धा चेतो-परियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिआणस्स, यथाकम्मूपगआणस्स, अना- 15 गतंसआणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च वितक्कं च आरक्म अवितक्कअविचारा खन्धा उप्पज्जन्ति। (३)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसिविचारस्स च अवि-तक्किविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्क-विचारमत्ता भाना बुटुहित्वा, मग्गा बुटुहित्वा, फला बुटुहित्वा फलं 20 पञ्चवेक्सिति; तं आरब्भ सिवतक्कसिवचारा स्वन्धा च वितक्को च उपपञ्जन्ति। अवितक्किवचारमत्ते सन्धे च वितक्क च अनिज्चतो वुक्सतो अनत्ततो विपस्सित अस्सादेति अभिनन्दित; तं आरब्भ सवितक्कसिवचारा सन्धा च वितक्को च उपपञ्जन्ति। अवितक्क-विचारमत्ते सन्धे च वितक्कं च आरब्भ सवितक्कसिवचारा सन्धा च 25 वितक्को च उपपञ्जन्ति। (४)

७१. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – निब्बानं अवितक्कअविचारस्स मगस्स फलस्स विचारस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। दिव्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतघातुया सहं सुणाति, चेतोपरियवाणेन 30 अवितक्कअविचारचित्तसमिङ्गिस्स चित्तं जानाति; आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जा-यतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारा खन्धा इद्धिविधजाणस्स, वेतोपिरयजाणस्स, पृत्येनिवासानुस्सितिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंसजाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारे खन्धे च विचारं च आरन्भ अवितक्कअविचारा सम्या

В. 43

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स

ाठ आरुम्मुण्याच्ययेन प्रच्यो – अरिया अवितक्कअविचारां भाना बुटुहित्वा, मग्गा बुटुहित्वा, फला बुटुहित्वा फलं पच्चवेस्वन्तिः तं

आरुम्भ सवितक्कसविचारा सन्या उप्पञ्जन्ति। अरिया नित्वानं

पच्चवेस्वन्ति, निब्बानं गोत्रभुस्म बोदानस्स सवितक्कसविचारस्म

मग्गस्म फलस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। चक्खु

ऽ अनिच्चतो दुक्बतो अनत्ततो विपस्मति अस्सादेति अभिनन्दितः तं

आरुभ रागो उप्पञ्जति ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जति। सोतं ... धान

... जिल्हं ... कायं ... रूपे ... सहं ... गन्ये ... रसे ... फोटुब्बे ... बत्यु ..

अवितक्कअविचारं सन्ये च विचारं च अनिच्चतो दुक्बतो अनत्ततो

विपस्मति अस्सादेति अभिनन्दिति , तं आरुभ मागो उप्पञ्जति ... पे० ...

वोमनस्सं उपपञ्जति । अवितक्कअविचारे सन्ये च विचारं च आरुभ

सवितक्कसविचारा सन्या उपपञ्जन्ति। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया अवितक्कअविचारा फाना बुट्ट-हित्वा, मन्या बुट्ट-हित्वा, मन्या बुट्ट-हित्वा, मन्या बुट्ट-हित्वा, मन्या बुट्ट-हित्वा, मन्या बुट्ट-हित्वा, मन्या वितक्कि उपप्रजित। अरिया निब्बानं पच्चवेक्चलित्त, निब्बानं अवितक्कित्वारमत्तस्स मग्गस्स फलस्स वितक्कस्स च आरम्पण्-चच्चेन पच्चयो। चक्च्यं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो....पे०... बत्युं... अवितक्कअविचारे लम्बे च विचारं च अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्प्ति अस्सार्टेत अभिनन्दित; तं आरक्भ विवाक्को

१. सर्वितक्क० – सी०।

R 44

उप्पज्जित। अवितक्कअविचारे खन्धे च विचारं च आरब्भ वितक्को उप्पज्जित। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – निष्वानं अवितक्कविचारमत्तस्स मग्गस्स फलस्स विचारस्स च आरम्मण- व पञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितवकअविचारो धम्मो सवितवकसविचारस्स च अवितवकविचारमत्तस्स च धम्मसः आरम्मणभ्चयेन पण्चयो – अरिया अवितवकअविचारा भाना वृद्धहित्वा, मन्मा वृद्धहित्वा, फला वृद्धहित्वा फलं
पण्चवेक्खित्तः तं आरभ्म सवितवकसविचारा खन्धा च वितवको च वा उप्पजनितः। अरिया निन्वानं पण्चवेक्खितः, नित्वानं गोत्रभुस्स वितवकरसः च वोदानस्स वितवकस्स च सवितककस्स चत्रवक्तस्स च सवितककस्स च सवितवकस्स च आवज्जनाय वितवकस्स च आरम्मणभ्ण्ययेन पण्चयो। चक्खुं अनिज्वतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति वि अभिनन्दित्तः, तं आरभ्म सवितवकस्तिचारा खन्धा च वितवको च उप्पजनितः। सोतं ...पे० .. फोट्टब्बं ... वत्युं ... अवितककअविचारे खन्धे च विचारं च अनिज्वतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दितः, तं आरब्भ सवितवकसविचारा खन्धा च वितवको च उप्पजनितः। तं आरब्भ सवितवकसविचारा खन्धा च वितवको च

७२. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कथविचारो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्ते खन्धे च विचारं च आरन्भ सवितक्कसिवचारा खन्धा उप्पजनित। (१)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि- अ तक्किविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्ते खन्धे च विचारं च आरब्भ वितक्को उप्पज्जित। (२)

१-१. सी॰, स्था॰ पोत्थकेसु नत्थि, एवंमुपरि पि।

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणयञ्चयेन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा च विचारो च चेतोपरियकाणस्स, पुब्बेनिवासानु-स्सतिकाणस्स, ययाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंस्रजाणस्स आरम्मणपञ्चयेन ज पच्चयो। अवितक्कविचारमत्ते सन्धे च विचारं च आरज्भ अवितक्क-अविचारा सन्धा उपपञ्जीत। (३)

अवितनकतिचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा सवि-तनकसिवचारस्स च अवितनकविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो - अवितनकविचारमत्ते खन्धे च विचारं च आरब्भ 10 सिवतनकसिवचारा खन्धा च वितनको च उपपञ्जन्ति। (४)

७३. सिवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च धम्मा सिवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो - सिवनकाः सिवचारे खल्ये च वितक्कं च आरब्भ सिवितक्कसिवचारा खल्या उप्पच्चतित । (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स' आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्क-सविचारे खन्ये च वितक्कं च आरक्भ वितक्को उप्पज्जति। (२)

सिवतककसिवचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – सिवतककसिव-ॐ ज्वारा खन्या च वितक्को च चेतोपरियआणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सित-आणस्स, यथाकम्मूपुगआणस्स, अनागतंसआणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। सवितककसिवचारे खन्धे च वितक्कं च आरन्भ अवितकक-अविचारा खन्या उप्पञ्जन्ति। (३)

सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा सवि-क्व तककसविचारस्स च अवितककविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो - सवितककसविचारे खन्ये च वितककं च आर०भ सवितककसविचारा खन्या च वितकको च उपपञ्जिता (४)

B. 45

१. सी॰, म॰ पोत्यकेस नत्थि।

## अधिपतिपच्चयो

७४. सिवतक्कसिवचारो धम्मो सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स अघिपति । च्यान्य । च्यारम्मणाधिपति , सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा पच्चवेक्सिति । पुढे सुचिष्णानि गरुं कत्वा पच्चवेक्सित । सिवतक्कसिविचारा भाना बुट्टीहत्वा, मग्गा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा । सिवतक्कसिविचारा भाना बुट्टीहत्वा, मग्गा बुट्टीहत्वा, फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्सित । सिवतक्कसिवचारे सन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दित; तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित । सहजाताधिपति – सिवतक्कसिवचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिएचचयेन पच्चयो । (१)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स 10 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीळं समादियत्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा पच्चवेक्वति; तं गरुं कत्वा वितक्को उपपज्जित। पुब्बे सुचिण्णान गरुं कत्वा पच्चवेक्वति। सवितक्कसविचारा भ्राना बुट्टहित्वा, मग्गां बुट्टहित्वा, फळा बुट्टहित्वा फळं गरुं कत्वा वितक्को उपपज्जित। सवितक्कसविचारे खन्धे गरुं कत्वा अस्मादित अभिनन्दित; तं गरुं कत्वा वितक्को उपपज्जित। सवितक्कसविचारे खन्धे गरुं कत्वा अस्मादित अभिनन्दित; तं गरुं कत्वा वितक्को उपपज्जित। सह्जाताधिपति – सवितक्कसविचारा अधिपति वितक्कस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 20 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो।सहजाताधिपति – सवितक्कसविचारा अधि-पति चितसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितनकसविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स च अवितनक-अविचारस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहआताधिपति – सवितनकसविचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च अ रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधि-

१. पञ्चवेक्सन्ति – सी० ।

पति – सवितक्कसविचारा अधिपति वितक्कस्स च चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क विचारमत्तस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणा-धिपति सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समा-दियित्वा, उपोसथकम्मं कत्वा तं गर्रः कत्वा पच्चवेक्खति; तं गर्रः कत्वा सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च उपपज्जिति। पुत्वे सुचिष्णानि गर्रः कत्वा पच्चवेक्खति, सवितक्कसविचारा भोना बुटु-हित्वा, मम्मा बुट्टीहित्वा, फला बुट्टीहित्वा फलं गर्रः कत्वा पच्चवेक्खति; ग्वं तं गर्रः कत्वा सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च उपपज्जित्त। सवितक्कसविचारे खन्धे गर्रः कत्वा अस्सादित अभिनन्दित; तं गर्रः कत्वा सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च उपपज्जित। सह-जाताधिपति – सवितक्कसविचारा अधिपति सम्प्युत्तकानं खन्धानं वितक्कस्स च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (६)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कप्रविचारस्य च अवितक्क-विचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारस्य च धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – सवितक्कसविचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं सन्धानं वितक्कस्य च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (७)

७५. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाघिपति, सहआताधि-पति। आरम्मणाघिपति – अवितक्कविचारमत्ता भाना बुट्टहित्वा, मग्गा बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा फलं गर्र कत्वा पच्चवेक्खति; तं गर्र कत्वा वितक्को उप्पच्चति। अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च वितक्कं अ. च गर्र कत्वा अस्तादिति अभिनन्दिति; तं गर्र कत्वा वितक्को

उप्पज्जित। सहजाताधिपति – अवितक्कित्चारमत्ता अधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कविचारस्स धम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अवितक्कविचारमत्ता १० भाना बुद्धहित्वा, मन्मा बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा फल गरु कत्वा

R. 47

पच्चवेक्स्रति; तं गर्रः कत्वा सवितककसिवचारा खन्या उप्पज्जितः। अवितककिवचारमत्ते खन्ये चित्रतकः च गर्रः कत्वा अस्सादेति अभि-नन्दति; तं गर्रः कत्वा रागो उप्पज्जिति, दिट्टि उप्पज्जिति। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – अवितक्कविचारमत्ता ब अधिपति विचारस्स चित्तसमृट्टानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता-धिपति – अवितक्कविचारमत्ता अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं 10 विचारस्स च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्किविचारमत्तस्स चधम्मस्स अधिपतिप्रच्चेन प्रच्यो। आरम्मणाधि-पति — अवितक्किविचारमत्ता भाना चुट्टीहत्वा, भर्गा चुट्टीहत्वा, फला चुट्टीहत्वा फलं गरुं कत्वा पञ्चवेक्खति; तं गरुं कत्वा सवितक्कसवि-चारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जन्ति। अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च वितक्कं च गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दिति; तं गरुं कत्वा सवि-तक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च उप्पज्जन्ति। (५)

७६. अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। १० आरम्मणाधिपति – निब्बानं अवितवकअविचारस्स मग्गस्स फलस्स विचारस्स च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – अवितवक-अविचारा अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कः अविचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स अ अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया अवितक्क-अविचारा फाना बुट्टीहत्वा, मग्गा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा फले गर्छ कत्वा पच्चवेक्खितः ; तं गर्ड कत्वा सिवतक्कसिवचारा खन्या उप्पज्जित, अरिया निब्बानं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खितः ; निब्बानं गोत्रभुस्स वोदा-नस्स सवितक्कसिवचारस्स मम्मस्स फलस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। 20 चक्खुं गरुं करवा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरुं करवा रागो उप्पर्जित, दिट्टि उप्पर्जित। सोतं ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... बत्थुं ... अवितक्कअविचारे खन्चे च विचारं च गरुं करवा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरुं करवा रागो उप्पर्जित, दिट्टि उप्पर्जित। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया अवितक्क-अविचारा माना बुट्टहित्वा, मगा बुट्टहित्वा, फला बुट्टहित्वा फले गर्रे कत्वा पच्चवेक्खित्तः; तं गर्रे कत्वा वितक्को उप्पज्जित, अरिया 10 निब्बानं गर्रे कत्वा पच्चवेक्खितः; निब्बानं अवितक्कविचारमत्तस्स मगस्स फलस्स वितक्कस्स च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। चक्खुं ...पे० ... बत्थुं ... अवितक्कअविचारे खन्थे च विचारं च गर्रे कत्वा अस्सादेति अभिनन्दितः; ते' गर्रे कत्वा वितक्को उप्पज्जित। (३)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्य च अवितननः18 अविचारस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बानं अवितनकविचारभत्तस्स मग्गस्स फलस्स विचारस्स
च अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकअविचारो घम्मो सिवतककसिवचारस्स च अधितवक-विचारमत्तस्स च धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणाधि-पति – अरिया अवितवकअविचारा भाना बुट्टिहित्वा, मग्मा बुट्टिहित्वा, फला बुट्टिहित्वा फलं गर्रु करवा पञ्चवेक्सित्तः; तं गर्रु करवा सिवतकक-सविचारा खन्या च वितवको च उप्पज्जित, अरिया निब्बानं गर्रु करवा पञ्चवेक्सित्तः; नित्वानं गोत्रभुस्स वितवक्कस्स च बोदानस्स वितवक्रस्स च सवितवक्कसिवचारस्स मग्मस्स वितवक्करः च सवितवक्क-अविचारस्स फलस्स वितवक्रस्स च अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। चक्खुं गर्रु करवा ... पे० ... वर्ग्यु ... अवितवक्कअविचारे खन्ये च विचारं च गर्रु करवा अस्सादेति अभिनन्दित, तं गर्रु करवा सवितवक्कसिवचारा खन्या च वितवको च उपपज्जित। (५)

B, 49

१. दिट्टि -- सी०। २-२. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

७७. अवितक्कविचारमतो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सर्वितक्कसविचारस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्भणा-धिपति – अवितक्कविचारमत्ते खन्धे च विचारं च गरुं कत्वा सर्वितक्कसविचारा खन्धा उपपञ्जन्ति। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अ अवितक्कविचारमत्तस्त धम्मस्त अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणा-धिपति – अवितक्कविचारमत्ते खन्ये च विचारं च गरुं कत्वा वितक्को उप्पज्जति। (२)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स च अवितक्किविचारमत्तस्स च धम्मस्स अधिपति- 10 पच्चयेन पच्चये। आरम्मणाधिपति – अवितक्किविचारमत्ते खन्धे च विचारं च गरुं कत्वा सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च उपपज्जन्ति। (३)

७८. सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणा- 16 धिपति – सवितक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च गरुं कत्वा सवितक्क-सिवचारा खन्धा उप्पज्जन्ति। (१)

सवितनकसिवचारो च अवितनकविचारमत्तो च धम्मा अवि-तनकिवारमत्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधि-पति – सवितनकसिवचारे खन्धे च वितनकं च गरुं कत्वा वितनको २० उप्पज्जित। (२)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च घम्मा सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्किवचारमत्तस्स च घम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सिवितक्कसिवचारे खन्धे च वितक्कं च गरुं कत्वा सिवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च अ उप्पज्जन्ति। (३)

### अनन्तरपच्चयो

७९. सवितक्कसिवचारो घम्मो सवितक्कसिवचारस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितक्कसिवचारा खन्धा ४०२-८ पच्छिमानं पच्छिमानं सिवतककसिवचारानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुकोमं गोत्रभुस्स ... अनुकोमं वोदानस्स ... गोत्रभु सिव-तक्कसिवचारस्स मगास्स ... वोदानं सिवतककसिवचारस्स मगास्स ... सिवतककसिवचारो मगो सिवतककसिवचारस्स फलस्स ... सिवतकक-क सिवचारं फलं सिवतककसिवचारस्स फलस्स ... अनुकोमं सिवतकक-सिवचाराय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसविचारो धम्मो अवितककविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितककसविचारा खन्धा पिष्ठमस्स पिष्ठमस्स वितककस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितककः

गः सविवारं चुतिचतं अवितककिवचारमत्तस्य उपपत्तिचित्तस्य ... पे० ...
सवितककसिवचारा खन्धा अवितककिविचारमत्तस्य नृट्टानस्स वितककस्य च ... पे० ... अवितककिवचारमत्तस्य भागस्य परिकम्मं अवितककिवचारमत्तस्य भागस्य ... विवाककिवचारमत्तस्य भागस्य ... विवाककिवचारमत्तस्य भागस्य ... वोदानं अवितककिवचारमत्तस्य मागस्य ... वोदानं अवितककिवचारम्तस्य मागस्य ... वोदानं अवितककिवचारमत्तस्य मागस्य ... वोदानं अवितककिवचारमत्तस्य मागस्य ... वोदानं अवितककिवचारमत्तस्य मागस्य ... वोदानं अवितककिवचारमत्तस्य मागस्य ... व्यवस्य पञ्चयो। (२)

सवितककः पिवचारो धम्मो अवितकः अविवारस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – सवितककः सिवचारं चृतिचित्तं अवितकः अविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – आवत्रकः अविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । सिवतकः अविवारस्स ज्ञापानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । सिवतकः अविवारस्स ज्ञापानं सिवारा स्वन्य अवितकः अविवारस्स ज्ञापानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । तिवयस्स भानस्स परिकम्मं , पे० ... चतुत्रवस्स भानस्स परिकम्मं , पे० ... चतुत्रवस्स भानस्स परिकम्मं , पे० ... अकासानञ्चायतनस्स परिकम्मं , पे० ... विव्वयस्य सोतचातुया परिकम्मं , पे० ... वृद्धिवध्याणस्स परिकम्मं , पे० ... विव्वयस्य परिकम्मं , पे० ... व्यवसम्पूणावणस्स परिकम्मं , पे० ... व्यवसम्पूणावणस्स परिकम्मं , पे० ... वोन्नप्तिवारस्य परिकम्मं , पे० ... योन्नमु अवितकः अविवारस्य परिकम्मं , पे० ... योन्नमु अवितकः अविवारस्य परिकम्मं , पे० ... योन्नमु अवितवकः अविवारस्य परिकम्मं , पे० ... योन्नमु अवितवकः अविवारस्य स्वारम् स्वारम् स्वारम् परिकम्मं , पे० ... योन्नमु अवितवकः विवारस्य च ... वोदानं अवितकः अविवारस्य परिकम्मं , पे० ... योन्नमु अवितवकः विवारस्य च ... वोदानं अवितकः अविवारस्य च ... वोदानं अवितकः अविवारस्य स्वारम्यस्य विवारस्य च ... वोदानं अवितरकः अविवारस्य विवारस्य च ... वोदानं अवितरकः अविवारस्य च ... वोदानं अवितरकः विवारस्य च ... वोदानं अवितरकः ... वोद

मग्गस्स विचारस्य च ... अनुलोमं अवितक्कअविचाराय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

सवितनकसविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स च अवितनकअविचारस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – सवितनकसविचारं चृतिचित्तं अवितनकविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्स ७
च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितनकसविचारा स्वन्था अवितनकविचारमत्तस्स बृट्टानस्स विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो।
अवितनकविचारमत्तस्स भानस्स परिकम्मं अवितनकविचारमत्तस्स भानस्स विचारस्त च अनन्तरपञ्चयेन। गोत्रमु अवितनकविचारमत्तस्स मग्गस्स विचारस्स च ॥ वोदानं अवितनकविचारमत्तस्स ।

मगास्स विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। प्राप्त अस्तनमाय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

सवितवकसविचारो धम्मो सवितवकसविचारस्स च अवितवक-विचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितवकसविचारा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं सवितवकसविचारानं १० खन्धानं वितवकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स . वितवकस्स च ... अनुलोमं वोदानस्स वितवकस्स च ... गोत्रभु सवि-तवकसविचारस्स मग्गस्स वितवकस्स च ... वोदानं सवितवकसविचारस्स मग्गस्स वितवकस्स च ... सवितवकसविचारो मग्गो सवितवकसविचारस्स फलस्स वितवकस्स च ... सवितवकसविचारो फल सवितवकसविचारस्स फलस्स वितवकस्स च ... अनुलोमं-सवितवकसविचाराय फलसगापित्तया वितवकस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

८०. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो वितक्को पञ्छिमस्स पञ्छिमस्स वितक्कस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। पुरिमा पुरिमा अ अवितक्कविचारमत्ता खन्या पञ्छिमानं पञ्छिमानं अवितक्कविचार-मतानं खन्यानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्तो मगो अवितक्कविचारमत्तस्स फलस्स ... अवितक्कविचारमत्तं फलं अवितक्कविचारमत्तस्स फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो भम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स 😹

अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो - पुरिमो पुरिमो वितवको पञ्चिमानं पञ्चिमानं सवितवकसविवारानं सन्तरानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमनं चृतिचित्तं सवितवकसविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमत्तं भवञ्चं आवञ्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमत्तं भवञ्चं आवञ्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितवकविचारमता खन्या सवितवककसविचारस्स बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा पिच्छमस्य पिच्छमस्य विचारस्य अनन्तरपञ्चयो। अवितक्क
।विचारमत्तं चृतिचित्तं वितक्को च अवितक्कअविचारस्य उपपत्तिचित्तस्य विचारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्ता 
खन्या वितक्को च अवितक्कअविचारस्य बृद्धानस्य विधारस्य च अनन्तरपञ्चयेन प्रकारस्य विचारस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अवितक्कितिचारमत्तो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अवितक्कितिचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो –पुरिमो पुरिमो वितक्को पञ्छिमानं पञ्छिमानं सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं वितक्कस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कित्वचारमत्तं चृति-वित्तं सिवितक्कसिवचारस्स उपपत्तिचित्तस्स वितक्कस्य च अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कित्वचारम्तं भवङ्गं आवज्जनाय वितक्कस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कित्वचारमत्ता स्वन्धा सिवतक्त-सिवचारस्स बुट्टानस्स वितक्तस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

८१. अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकअविचारस्य धम्मस्य अ अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचारो पच्छिमस्य पच्छि

15

R. 53

58

मस्स विचारस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा अवितनक-अविचारा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितनकअविचारानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारो मग्गो अवितक्क-अविचारस्स फलस्स ... अवितक्कअविचारं फलं अवितक्कअविचारस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। निरोधा बुट्टहन्तस्स नेयसञ्जा- ७ नासञ्जायतनं अवितक्कअविचाराय फलसमापत्तिया विचारस्य च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारं चृतिचित्तं विचारो च मवितक्कमविचारसम उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। 10 अवितक्कअविचारं भवज्ञं विचारो च आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारा खन्या विचारो च सवितक्कसविचारस्स वदानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। निरोधा बद्रहन्तस्स नेवसञ्जा-नासञ्जायतनं सवितक्कसविचाराय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

ं अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमो पुरिमो विचारो पच्छिमानं पिन्छमानं अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारं चितचित्तं विचारो च अवितक्कविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स वितवकस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्क- 20 अविचारा खन्धा विचारो च अवितक्कविचारमत्तस्स बट्टानस्स वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। निरोधा बद्रहन्तस्स नेवसञ्जा-नासञ्जायतनं अवितक्कविचारमत्ताय फलसमापत्तिया वितक्कस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि- 25 तक्कअविचारस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमो<sup>र</sup> पुरिमो विचारो पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'। अवितक्कअविचारं चृति-चित्तं अवितक्कविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स विचारस्स च अनन्तर-

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस् नत्थि।

पच्चयेन पच्चयो। अवितक्कअविचारा सन्या अवितक्कविचारमत्तस्स बृद्धानस्स विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। निरोधा बृद्ध-हन्तस्स नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं अवितक्कविचारमत्ताय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कअविचारो घम्मो सिवतक्कसिवचारस्य च अवितक्कविचारमत्तस्य च धम्मस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कअविचारं चृतिचित्तं विचारो च सिवतक्कसिवचारस्स उपपत्तिचत्तस्स
वितक्कस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कअविचारं भवाङ्गं च
विचारो च आवठजनाय वितक्कस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो।
 अवितक्कअविचारा बन्या विचारो च सिवतक्कस्य विचारस्य बृद्धानस्स
वितक्कस्य च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। निरोधा बृद्धान्तस्य नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं सविनक्कसिवचाराय प्रत्यसमापत्तिया वितक्कस्य
च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

८२. अवितक्कविचारमतो च अवितक्कअविचारो च धम्मा
। सित्तक्कप्रविचारस्म धम्मस्म अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तं चृतिचित्तं च विचारो च सित्तक्कप्रविचारस्म उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारम्स भवङ्गं च
विचारो च आवज्ञनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्ता सन्धा च विचारो च सित्तक्कप्रविचारस्म बृद्धानस्स अनन्तर20 पच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवि-तनकविचारमत्तस्य धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितनकविचारमत्ता खन्या च विचारो च पच्छिमानं पच्छिमानं अवितनकविचारमत्तानं खन्यानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितनक-श्व विचारमत्तो मग्गो च विचारो च अवितनकविचारमत्तस्य फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितनकविचारमत्तं फलं च विचारो च अवितनकविचारमत्तस्य फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा

30

अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमस्स पच्छिमस्स विचारस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तं चुतिचित्तं च विचारो च अवितक्कअविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च अवितक्क-अविचारस्स बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तरस च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तो मग्गो च विचारो च 10 अवितक्कविचारमत्तस्स फलस्स विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तं फलं च विचारो च अवितक्कविचारमत्तस्स फलस्स च विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवि-तक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - अवितक्कविचारमत्तं चितचित्तं च विचारो च सवितक्क-सविचारस्स उपपत्तिचित्तस्स वितक्कस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्तं भवङ्गं च विचारो च आवज्जनाय वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च सवि-तक्कसविचारस्म बट्टानस्स वितक्कस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।(५)

८३. सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो - पूरिमा पूरिमा सवितनकसविचारा खन्धा च वितनको च पच्छिमानं पच्छिमानं सवितक्कसविचारानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनलोमं च वितक्को च गोत्रभस्स ... अनुलोमं च वितक्को च वोदानस्स ... गोत्रभ 🥬 च वितक्को च सर्वितक्कसर्विचारस्स मगास्स ... वोदानं च वितक्को च सवितक्कसविचारस्स मग्गस्स ... सवितक्कसविचारो मग्गो च वितक्को च सवितक्कसविचारस्स फलस्स ... सवितक्कसविचारं फलं च वितक्को च सवितनकसविचारस्स फलस्स ... अनलोमं च वितनको च सवितनक-सविचाराय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसविचारो च अवितक्किविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्किविचारमत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च पञ्चिमस्स पञ्चिमस्स वितक्किस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितक्कमविचारं चृतिचित्तं व वितक्को च अवितक्किविचारमत्तस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च अवितक्कि-विचारमत्तस्स बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्किविचार-मत्तस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च अवितक्किवारमत्तस्स मत्तस्स मगन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। गोत्रभु व वितक्को च अवितक्कि-विचारमत्तस्स मगम्स्म ... वोदानं च वितक्को च अवितक्किविचारमत्तस्स मगास्स ... अनुष्ठोमं च वितक्को च अवितक्किविचारमत्ताय फल्समा-पत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्य धम्मस्य अनन्तरपच्चयेन पच्चयो-सविनक्कः 15 सविचारं चतिचित्तं च वितक्को च अवितक्कअविचारस्य उपपन्ति-चित्तस्स विचारस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। आवज्जना च वितक्को च पञ्चन्नं विञ्जाणानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। सवितकः-सविचारा खन्धा च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स बट्टानस्य च विचारस्म च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। दुतियस्म भानस्म परिकाम च वतक्को च द्रिये भाने विचारस्त अनन्तरपञ्चयेन पच्चयो। तितयस्स भानस्स परिकम्मं च वितवको च...पे०... चतत्थस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च...पे०... आकासानञ्चायतनस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... विञ्ञाणञ्चायतनस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनस्स परिकंम्मं च वितक्को 25 च ... पे o ... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं च वितवको च ... पे० ... दिव्बस्स चक्खुस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... दिव्बाय सोतधात्यां परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... इद्विविधवाणस्स परि-कम्मं च वितक्को च ... पे० ... चेतोपरियत्राणस्स परिकम्मं च वितक्को

१-१. दुर्तियस्स झानस्स च – सी०, स्या०। २. विचारस्स च – सी०, स्या०। ३. विञ्जानञ्चायतनस्स – सी०।

च ... पे० ... पुत्वेनिवासानुस्सितिजाणस्स परिकम्म च वितक्को च ... पे० ... यथाकम्मूपगजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... अनागर्तसजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पे० ... गोत्रभु च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मग्गस्स विचारस्स च ... बोदानं च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मग्गस्स विचारस्स च ... अनुलोमं च वितक्को व अवितक्कअविचारस्स मग्गस्स विचारस्स च ... अनुलोमं च वितक्को व अवितक्कअविचाराय फलसमापत्तिया विचारस्स च अनन्तर-पच्चयेन पच्चयेन पच्चयेन (३)

सवितवकसिवचारो च अवितवकविचारमत्तो च धम्मा सवि-तवकसिवचारस्स च अवितवकविचारमत्तस्स च धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सिवतवकसिवचारा खन्धा च वितवको च पिच्छमानं पिच्छमानं सिवतवकसिवचारानं खन्धानं वितवकस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं च वितवको च थ्या गोत्रभुस्स च वितवकस्स च ... अनुलोमं च वितवको च बोदानस्स च वितवकस्स च ... गोत्रभु च वितवको च सवितवकसिवचारस्स च मग्मस्स च वितवकस्स च ... बोदानं च वितवको च सवितवक-सविचारस्स मग्मस्स च वितवकस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।

१. मग्गस्स च – सी०, स्था०।

<sup>40 5 - 8</sup> 

R 58

सवितनकसिवचारो मस्यो च वितनको च सवितनकसिवचारस्य फलस्स च वितनकस्स च ... सवितनकसिवचारं फलं च वितनको च सिवितनक-सविचारस्स फलस्स च वितनकस्य च ... अनुलोमं च वितनको च रावितनकसिवचाराय फलसमापत्तिया च वितनकस्स च अनन्तरपञ्चयेन ४ पञ्चयो। (५)

### समनन्तरपच्चयो

८४. सवितवकसिवचारो धम्मो सवितवकसिवचारस्स धम्मस्स समनन्तरपञ्चयो प्रजनन्तरपञ्चयो पि समनन्तरपञ्चयो पि सिवसो)।

# सहजातपच्चयो

८५. सिवतककसिवचारो धम्मो मिवतककसिवचारस्स धम्मस्स 10 सहजातपच्चयेन पच्चयो – सिवतककसिवचारो एको खन्यो तिष्णान्नं खन्यानं सहजातपच्चयेन पच्चयो, तयो खन्या एकस्स खन्यस्म सह-जातपच्चयेन पच्चयो, ढे खन्या ढिन्न खन्यानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्यिक्खणे सिवतककसिवचारो एको खन्यो तिष्णान्नं खन्यानं ...पे० ... ढे खन्या द्वितं खन्यानं ...पे० ...। (१)

गवित्रकसम्बिनारो धम्मो अवित्वकविचारमत्तस्य धम्मस्य सट्जानभञ्चयेन पञ्चयो – प्रविश्वकस्यिचारा खल्या वित्वकस्स सह-जातभञ्चयेन पञ्चयो। पटिनन्धिवस्यणे...वे०...। (२)

सवितककसविचारो धम्मो अवितककअविचारस्स धम्मस्स गहजातपञ्चयेत पञ्चयो – सवितककअविचारा अन्या चित्तसमुद्वानात्रं <sup>20</sup> रूपातं सहजातपञ्चयेत पञ्चयो । पटिसन्धिकवर्णे...पे०...कटता-रूपातं...पे०...। (३)

प्रवित्वकसिवचारो धम्मो सुवित्वकसिवचारस्य च अवित्वकः अविचारम्य न धम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – स्वित्वकः स्रविचारो एको खन्यो निष्णन्नं बन्यानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अ सहजातपञ्चयेन पञ्चयो...पे० हे सन्या द्वित्नं सन्यानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्यक्वणे...पे०...। (४)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च

7'. 59

अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितक्क-सविचारा खन्धा वितक्कस्स च वित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (५)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितक्क-सविचारो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्तणे .. पे० ... । (६)

सवितनकशविचारो धम्मो मिवतवकशविचारस्स च अवितवक-विचारमनस्स च अवितवकअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन १० पच्चयो – सवितवकशविचारो एको अन्यो तिष्णप्तं खन्धानं वितवकस्स च चित्तसमृद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... हे खन्धा द्वित्रं खन्धानं वितवकस्म च चित्तसमृद्वानानं च रूपानं ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (७)

८६. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य 15 धम्मस्स सहआतपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं सहआतपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या द्विन्नं खन्यानं ... पे० ... पटिसन्थिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तो थम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – वितक्को सवितक्कसविचारानं सन्धानं 20 सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (२)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – अवितक्किविचारमत्ता खन्धा विचारस्स वित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो, वितक्को चित्तसमु-द्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। यिदसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३) अ

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पञ्चयो – वितक्को सवितक्कसिवचारानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं चरूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कविचारम्तस्य च अवितक्कअविचारस्य च धम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो — अवितवक्कविचारम्तो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं विचारस्य च चित्तयमुट्टा-नानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं ६ खन्धानं विचारस्य च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं ... पे० ... पिट-सन्धिक्खणे ... पे० ... । (५)

८७. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्म सहजातपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारो एको खन्धो निष्णप्तं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो . पे० . १० छे बन्धा इत्त बन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । विचारो चित्तसमुद्रानानं च रूपानं .. पे० .. गटियन्ध्यियप् अवितक्कअविचारो एको बन्धा तिष्णप्तं बन्धानं कटता च रूपानं ... पे० .. विचारो कटता च रूपानं ... पे० .. बिचारो कटता च रूपानं ... पे० .. विचारो कटतास्पानं ... पे० ... बन्धा वत्युस्स ... पे० ... वत्यु खन्धानं ... पे० ... वत्यु खन्धानं ... पे० ... वत्यु बन्धानं ... पे० ... वत्यु विचारस्स ... पे० ... एकं सहाभूतं तिष्णप्तं महाभूतानं ... पे० ... चित्रभुतानं चित्तसमुद्रानानं रूपानं उपदारस्पानं ... पे० ... चाहरं, आहान्यसानां एकं महाभूतं ... पे० ... महाभूता कटत्तारूपानं उपदारा- रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१)

अवितनकअविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे वत्यु सवितनकसविचारानं सन्धानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्य सहजातपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं सत्यानं अ सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे विचारो अवितक्कविचार-मत्तानं स्रन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं स्रन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्सणे वत्यु वितक्कस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-

१-१. सी० पोत्यके नत्यि।

तक्क अविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्क विचारमत्तानं खन्धानं चित्तसमृद्धानानं च रूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विचारो अवितक्क विचारमत्तानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे वत्यु अवितक्कः-विचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४) ०

अवितनकअविचारो धम्मो सवितनकसिवचारस्स च अवितनक-विचारमतस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिकखणे वत्थु सवितनकसिवचारानं खन्धानं वितनकस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो।(५)

८८. सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा १० सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पिटमन्धिक्खणे सिवतककसिवचारो एको खन्धो च बत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा च बत्थु च हिन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्क- 16 विचारमत्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्धा च वत्थु च वितक्कस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितनकसिवचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवितनकअविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितनक- २० सविचारा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितनकसिवचारा खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं सहजातपच्चयेनं पच्चयों। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्क-सिवचारस्ते च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन थ्र पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सिवितक्कसिवचारो एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं वितक्कस्स च ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस नत्यि।

८९. अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धि-क्खणे वितक्को च बत्थ च सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितवकविचारमत्तो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवितवकविचारमत्तस्य धम्मस्य सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – अवितवकः विचारमत्तो एको स्तन्धो च विचारो च तिण्णन्नं स्वन्धानं .. पे० ... हे सन्धा च विचारो च द्विन्नं सन्धानं मह अतिपञ्चयेन पञ्चयो। पिट-स्तिपक्षणे अवितवकविचारमत्तो एको सन्धा च विचारो च तिण्णन्नं सन्धानं ... पे० ... पिट-सिन्धवर्षणे अवितवकविचारमत्तो एको सन्धानं सन्धानं .. पे० ... पिट-सिन्धवर्षणे अवितवकविचारमत्तो एको सन्धानं च वन्धु च तिण्णन्नं सन्धानं मह आतपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अधितक्कअविधारो च धम्मा अवितक्कअविधारो सम्मस्स सहआतपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्क
कि विचारमत्ता खन्या च विचारो च चित्तसमूहानानं स्थानं सहआतपञ्चयेन पञ्चयो। अवितक्कविचारमत्ता खन्या च महाभूता च चित्तसमूहानानं स्थानं ... पे० ... यितक्को च महाभूता च चित्तसमूहु।नानं स्थानं ... पे० .. पिट्रान्थिक्खणे अवितक्कविचाः मत्ता खन्या च विचारो च कटत्तास्थानं ... पे० ... पटिस्रान्थिक्खणे अवितक्ककः

विचारमत्ता खन्या च महाभूता च कटतास्थानं ... पे० ... पटिसन्धि
क्षणे वितक्को च महाभूता च कटतास्थानं ... पे० ... पटिसन्धि
क्षणे वितक्को च महाभूता च कटनास्थानं ... पे० ... पटिसन्धि
अवितक्कविचारमत्ता खन्या च वत्थु च विचारस्स सहआत्यक्वयेन

पञ्चयो। (३)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवि
क्व तनकविचारमत्तस्य च अवितनकअविचारस्य च धम्मस्य सहजातपच्चयेन
पच्चयो – अवितनकविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णप्नं
खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो, तयो
खन्धा च विचारो च एकस्य खन्धस्य चित्तसमृद्वानानं च रूपानं
सहजातपच्चयेन पच्चयो, द्वे खन्धा च विचारो च द्विनं खन्धानं
चित्तसमृद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिनक्षणे

B. 69

अवितक्कितिचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णप्नं खन्धानं कटता च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... प्रिसन्धिवखणे अवितक्कित्वचारमत्तो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णप्नं खन्धानं विचारस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च द्विष्नं खन्धानं विचारस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो । (४)

९०. सिवतककसिवचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सिवतकक-सिवचारो एको खन्धो च वितकको च तिष्णन्नं खन्धानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च वितकको च द्विन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

सवितवकसविचारो च अवितवकविचारमत्तो च धम्मा अवितवकअविचारस्य धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितवक-सविचारा खन्या च वितवको च चित्तसमुद्रानानं रूपानं सहजात-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्थिवस्र्ये ... पे० ...। (२)

सवितकसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा 15 सिवनकसिवचारस्स च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयो – सिवितककसिवचारो एको खन्यो च वितकको च तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे० ...द्वे खन्या च वितकको च द्विन्नं खन्यानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पृटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (३) 20

९१. सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्सणे सिवतक्कसिवचारो एको खन्धो च वितक्को च वत्थु च तिष्णप्तं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... हे खन्धा च वितक्को च वत्थु च द्विष्नं खन्धानं सहजात- 26 पच्चयो। (१)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्क-अविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसिवचारा खन्धा च वितक्को च महाभूता च चित्तसमुट्टानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे »

20

सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च महाभूता च कटत्तारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

### अञ्जमञ्जपस्चयो

९२. सिंवतक्कसिंवचारो धम्मो सिंवतक्कसिंवचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – सिंवतक्कसिंवचारो एको खन्धो तिण्णप्तं क्ष्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० .. पिटसिन्धिक्खणे सिंव-तक्कसिंवचारो एको खन्धो तिण्णप्तं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्वित्रं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्वित्रं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । (१)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जयक्चयेन पक्चयो – सवितक्कसविचारा खत्या वितक्कस्स अञ्जमञ्जयक्चयेन पक्चयो। पटिमस्यिक्षणे ... पे० ...। (२)

सवितककसविचारो धम्मो अवितककअविचारस्स धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे सवितककसविचारा सन्धा बत्थुस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो। (३)

सिवतककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्य च अवितकक-अविचारस्य च धम्मस्य अञ्जयसञ्जयच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सिवतककसिवचारो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं बत्युस्स च अञ्ज-सञ्जयच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्या द्वित्रं खन्यानं बत्युस्स च अञ्जयसञ्जयच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितककसिवचारोधम्मो अवितककिवचारमत्तस्य च अवितककः अविचारस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटि-सन्यिक्खणे सवितककसिवचारा खन्या वितककस्स च वत्थुस्स च अञ्ज-मञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितवकसविचारो धम्मो सवितवकसविचारस्य च अवितवक
क विचारमत्तस्य च धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो - सवितवकसविचारो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्धानं वितवकस्य च अञ्जमञ्जपपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा द्विभं खन्धानं वितवकस्य च
अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (६)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्षयणे सवितक्कसविचारो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धान वितक्तस्स च बत्थुस्स च अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्विन्नं खन्धानं वितक्तस्स च बत्थुस्स च अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन । पच्चयो । (७)

९३. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्या द्विन्नं खन्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे 10 ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – वितक्को सवितक्कसविचारानं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितवकविचारमत्तो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स 15 अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अवितवकविचारमत्ता खन्धा विचारस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितककविचारमत्ता खन्धा विचारस्स च बत्थस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे वितवको बत्थस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स च अ अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो --पटिसन्धिक्खणे वितक्को सवितक्कसिवचारानं खन्धानं बत्थुस्स च अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्त च धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अवि- अवि- अवि- अवि- अवि- अव्याप्त स्ति एको खन्धां तिण्णन्ने खन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धा तिण्णन्नं खन्धानं विचारस्स च वत्थस्स च अञ्जमञ्ज-

पच्चयेन पच्चयो...पे०...द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं विचारस्स च वर्ष्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (५)

९४. अवितवकअविचारो घम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अवितवकअविचारो एको खन्धो तिण्णश्रं इत्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो .. पे० ... हे खन्धा दिश्रं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । पिटसन्धिवसणे अवितवकअविचारो एको खन्धो तिण्णश्रं खन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्विश्रं खन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्विश्रं खन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । वत्युस्स ... पे० ... वत्यारो विचारो विचारो विचारो विचारो विचारो विचारो विचारम्स ... पे० ... प्रत्यानं ... पे० ... विचारो वत्युस्स ... पे० ... वत्यारो महाभूतां ... पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्वान, उनुसमुद्वानं, असञ्जस्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... । (१)

अवितनकअविचारो धम्मो सर्वितनकस्विचारस्य धम्मस्य अञ्जमञ्जयच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिनखणे वत्यु सवितनकस्विचारानं 15 स्वन्धानं अञ्जमञ्जयच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्य अञ्जमञ्जपण्चयेन पण्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खत्यानं अञ्जमञ्जपण्चयेन पण्चयो। पटिसन्धिक्षणे विचारो अवितक्कः विचारमत्तानं खत्थानं अञ्जमञ्जपण्चयेन पण्चयो। पटिसन्धिक्षणे वृत्य अवितक्कविचारमत्तानं खत्थानं अञ्जमञ्जपण्चयेन पण्चयो। पटिसन्धिक्षणे श्रे वृत्य अवितक्कविचारमत्तानं खत्थानं अञ्जमञ्जपण्चयेन पण्चयो। पटिसन्धिक्षणे वृत्य वितक्कस्य अञ्जमञ्जपण्चयेन पण्चयो। (३)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकिवचारमत्तस्य च अवितनकः अविचारस्य च धम्मस्य अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धि-क्खणे विचारो अवितनकिवचारमत्तानं खन्धानं वत्थुस्य च अञ्ज-अ मञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे वत्थु अवितक्किवचारमत्तानं खन्धानं विचारस्य च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कअविचारो घम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमतस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धि-क्खणे वत्यु सवितक्कसविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च अञ्ज्ञमञ्ज्ञ-पच्चयेन पच्चयो। (५)

९५. सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो – पिट-सिन्धक्खणे सिवतक्कसिवचारो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्यु च द्विन्नं खन्धानं अञ्जसञ्जपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्क-विचारमत्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्धा च वत्यु च वितक्कस्स च अञ्जमञ्ज-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितनकसविचारो च अवितनकअविचारो च धम्मा सवितनक- 10 सविचारस्स च अवितनकविचारमत्तस्स च धम्मरस अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिन्थलणे सवितनकसविचारो एको सन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं सन्धानं वितनकस्स च अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... इं सन्धा च वत्थु च द्विनं सन्धानं वितनकस्स च अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो । (३)

९६. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्कसविचारस्म धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – पटि-सन्धिक्खणे वितक्को च वत्थु च सवितक्कसविचारानं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा 20 अवितनकविचारमत्तस्त धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो — अवि-तनकविचारमत्ति धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो — अवि-तनकविचारमत्तो एको खन्यो च विचारो च तिषणग्नं खन्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... ई खन्या च विचारो च द्विन्नं खन्यानं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो । पटिसन्त्रिम्स्वणे अवितनविचारमत्तो एको खन्यो च विचारो च वत्यु च तिष्णग्नं खन्यानं ... पे० ... ई क्ष्या च विचारो च वत्यु च द्विगं खन्यानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवि-तनकअविचारस्स धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिनस्यणे अवितनकविचारमत्ता सन्धा च विचारो च बत्युस्स अञ्जमञ्ज- »

पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वस्यु च विचारस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणं अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णत्रं खन्धानं बत्थुस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च विचारो च द्वित्रं खन्धानं बत्थुस्स च अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणं अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो च बत्यु च तिष्णत्रं खन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... थ द्वे खन्धा च वत्थु च द्वित्रं खन्धानं विचारस्स च अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो। (४)

९७. सवितककसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितककसविचारस्म धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – सवितकक-सविचारो एको खन्धो च वितकको च तिष्णन्नं खन्थानं अञ्जमञ्ज-16 पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा च वितकको च हिन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जयच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च बत्थुस्स अञ्जमञ्जयच्चयेन 20 पच्चयो। (२)

सिवतनकसिवचारो च अवितनकविचारमत्तो च धम्मा सिव-तनकसिवचारस्स च अवितनकअविचारस्स च धम्मस्स अञ्जामञ्ज-पच्चयेन पच्चयो - पटिसिन्धिस्त्रण सिवतनकसिवचारो एको खन्धो च वितनको च तिण्णन्नं सन्धान दश्युस्स च अञ्जामञ्जपच्चयेन पच्चयो 30 ... ये ० ... द्वे खन्धा च वितनको च द्विन्नं खन्धानं बत्थुस्स च अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिववारो च अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्क अविचारो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसिवचारो एको खन्धो च वितक्को अ च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा च वितक्को च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं अञ्जभञ्जपच्चयेन पच्चयो। (१)

### निस्सयपच्चयो

९८. सवितककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – सिवतककसिवचारो एको खन्धो तिष्णप्नं खन्धानं (सिक्कृत्तं) सत्त ।

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो (सङ्खित्तं) पञ्च।

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स निस्मयपच्चयेन पच्चयो — अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिष्णक्षं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे 10 खन्धा द्वित्रं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो, विचारो चित्तसमुद्रानानं इपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्वित्रं खन्धानं ... पे० ... चक्खायतनं 15 चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... वक्खायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु अवितक्कअविचारानं खन्धानं विचारस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स निस्सयप्चयेन पच्चयो – वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं निस्सय- 20 पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे वत्थु ... पे० ...। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं सन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो, बत्यु अवितक्कविचारमत्तानं सन्धानं वितक्कस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे विचारो 26 ...पेo ...। (३)

अवितक्कअविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवि- तक्कविचारमत्तानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं ... पे० ... वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विचारो ... पे० ... । (४)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कः विचारमत्तस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – वत्यु सवितक्कः सविचारानं सन्धानं वितक्कस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्षणे वत्यु ... पे० .. । (५)

९९. सवितवकसिवचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा सवितवकसिवचारस्म धम्मस्स निस्मयपच्चयेन पच्चयो – सवितवकः 10 सविचारो एको सन्धो च बत्यु च तिष्णन्नं बन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... (पवत्ति पि पटिसन्धि पि दीपेतव्यो)। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्क विचारमत्तरस धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कमविचारा सन्धा च वत्थु च वितक्कस्स ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (२)

सवितवकमविचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवितवकअविचारस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – सवितवक-सविचारा खन्धा च महाभृता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं निरसयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... । (३)

सवितककसविचारो च अवितककअविचारो च धम्मा मिवतकः

असविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन
पच्चयो – सवितककसविचारो एको खन्थो च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं
वितक्कस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिक्ष

१००. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अस्वितक्कसिवचारस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – वितक्को च वत्यु च सवितक्कसिवचारानं खन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कः-

B. 69

विचारमत्तो एको सन्धो च विचारो च तिष्णन्नं सन्धानं ...पे० ... अवि-तक्कविचारमत्तो एको सन्धो च बत्थु च तिष्णन्नं सन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिक्सणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च घम्मा अवि-तक्कअविचारस्स घम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कविचार- व मत्ता खन्धा च विचारो च चित्तसमुट्ठानानं रूपानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च महाभूता च चित्तसमुट्ठानानं रूपानं ...पे o ... वितक्को च महाभूता च चित्तसमुट्ठानानं रूपानं ...पे o ... अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वत्थु च विचारस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो (पटिसन्धिकानि चत्तारि । सिङ्कृत्तं)। (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स निस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तो एको सन्धो च विचारो च तिष्णग्नं सन्धानं चित्तममृद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो .. पे० ... द्वे सन्धा च विचारो च द्विन्नं सन्धानं चित्तसमृद्वानानं च 16 रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तो एको सन्धो च वत्थु च तिष्णान्नं सन्धानं विचारस्स च ... पे० ... द्वे सन्धा च वत्थु च द्विन्नं सन्धानं विचारस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धि-क्सणे ... पे० ... । (४)

१०१. सिवतनकसिवचारो च अवितनकिविचारमत्तो च धम्मा 20 सिवतनकसिवचारस्स धम्मस्स ...पे० ... अवितनकअविचारस्स धम्मस्स ...पे० ... सिवतनकसिवचारस्स च अवितनकअविचारस्स च धम्मस्स ...पे० ... तीणि।

सवितवकसविचारो च अवितवकविचारमत्तो च अवितवक-अविचारो च धम्मा सवितवकसविचारस्स धम्मस्स ... पे० ... अवितवक- 25 अविचारस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो (द्वे बारा वित्थारेतव्बा)।

# उपनिस्सयपच्चयो

. १०२. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप-

निस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूपिनस्सयो - सिवतकक् सिवचारं सद्धं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, सिवतककसिवचारं फानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्यं ... पे० ... समापित्तं उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिष्टुं गण्हाति। इसिवतककसिवचारं सीलं सुतं चागं पञ्जं रागं दोसं मोहं मानं दिष्टिं पत्थनं उपिनस्ताय दानं देति, सीलं समादियित, उपोसथकम्मं करोति, सिवतककसिवचारं फानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्यं ... पे० ... समापित्त ... पे० ... पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति। सम्बत्तककसिव पत्थना सवितककसिवचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स दिष्ट्रिया पत्थनाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसिवचारो धम्मो अवितककिवचारमत्तरस धम्मस्स उपित्ससयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो — सिवतककसिवचारं सद्ध उपित्ससय अवितककिवचारम्तं भानं उप्पादित, मर्गः ...पे० ... समापित ...पे० ... सिवतककसिवचारं सीलं ...पे० ... परथनं उपितस्सय अवितककिवचारम्तं भानं उप्पादित, मर्गः ...पे० ... समापित ...पे० ... समापित ...पे० ... समापित ...पे० ... समापित ...पे० ... सवितककसिवचारा सद्धा ...पे० ... परथना अवितकक-विचारम्तं सानं उप्पादित, मर्गः ...पे० ... सवितककसिवचारा सद्धा ...पे० ... परथना अवितकक-विचारम्तं सुत्रस्त चारस्स पञ्जाय वितककस्स च उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

उपानस्तथपच्चयन पच्चया। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स
उपनिस्तयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्तयो, पकतूपनिस्तयो ...पे०...
पकतूपनिस्तयो - सवितक्कसविचारं सद्धं उपनिस्ताय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादेति, मग्गं ...पे०... अभिञ्जं पे० ... समार्पात्त उप्पादेति। सवितक्कसविचारं सीळं ...पे०... पत्थनं उपनिस्ताय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादेति, मग्गं ...पे० ... अभिञ्जं ...पे० ... समार्पात्त
उप्पादेति। सवितक्कसविचारा सद्धा ...पे० ... पत्थना अवितक्कअविचाराय सद्धाय सीळस्स सुनस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स
च कार्यकस्स सुवस्स कार्यकस्स दुक्खस्स उपनिस्तयपच्चयेन
पच्चयो। (३)

सिततककसिवचारो धम्मो अवितक्किवचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। अनन्त-रूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो...पे०...। पक्तूपिनस्सयो – सिवतक्क-सिवचारा सद्धा...पे०...पत्यना अवितक्किवचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्या

सवितककसिवचारो घम्मो सवितककसिवचारस्स च अवि-तककिवचारमत्तस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्म-णूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे० ...। पकतूप-निस्धयो – सवितककसिवचारा सद्धा ...पे० ...पत्थना सवितकक- 10 मविचाराय मद्धाय ...पे० ...पत्थनाय वितककस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

१०३. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्य उपनिस्सयपन्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपित्सयो, अनन्तरूपतिस्सयो, पकतूपितस्सयो ... पे० ... । पकतूपित्तस्सयो – अवितक्कविचारमतं भद्धं उपनिस्साय अवितक्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति, मगं
... पे० ... समापित्त उप्पादेति। अवितक्कविचारमत्तं सीलं सुतं चागं
पञ्जं वितक्कं उपनिस्साय अवितक्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति,
मगं ... पे० ... समापित्तं उप्पादेति। अवितक्कविचारमत्ता सहा सीलं
सुतं चागे पञ्जा वितक्को च अवितक्कविचारमत्ताय सहाथ सीलस्स थः
सुतस्स चागस्स पञ्जाय वितक्कस्स च उपनिस्सथपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितवकविचारमत्तो धम्मो सवितवकसविचारस्स धम्मस्स उपितस्तयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपितस्तयो, अनन्तरूपितस्तयो, पकतूपितस्तयो ... पे पकतूपितस्तयो - अवितवकविचारमत्तं सद्धं उपितस्ताय दानं देति, तीलं समादियति, उपोत्तथकमम् करोति, अतिवतकत्तवचारं सानं उपादेति, विपस्तनं ... पे o ... मम्मं ... पे o ... समापीत उपादेति, मानं जप्पोति, विपस्तनं ... पे o ... समापीत उपादेति, मानं जप्पोति, विद्वार महानि । अवितवकत्तवचारमत्तं सीलं सुत्त चागं पञ्जं वितवकं उपितस्ताय दानं देति, सीलं समापित्यति, उपोत्तयक्रमम् करोति, सिवतकक्रसिचारं स्नानं उपादेति, विपस्सनं

१. सी० पोल्धके नत्यि।

To 2- 22

उप्पादेति, मन्यं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति, पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति । अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च सवितक्कसविचाराय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ...पे० ...। पकतूपिनस्सयो – अवितक्कविचारमत्तं सद्धं उपिनस्साय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादिति, मम्मं ...पे० ... अभिञ्जं ...पे० ... समापित्तं उप्पनिस्ताय अवितक्कअविचारं सीलं सुतं चामं पञ्जं 10 वितक्कं उपिनस्साय अवितक्कअविचारं भानं उप्पादिति, मम्मं ...पे० ... अभिञ्जं ...पे० ... समापित्त उप्पादिति । अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च अवितक्कअविचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स मुखस्स कायिकस्स दुवसस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्त च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्त-रूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पं ० ...। पक्तूपनिस्सयो – अवितक्क-विचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा वितक्को च अवितक्क-विचारमत्ताय मद्धाय सीलस्स मृतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्य च

B. 73 20 उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ...पे०..। पक्तूपनिस्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा

वितक्को च सवितक्कसिवचाराय सद्धाय ...पे०...पत्यनाय वितक्कस्स
च उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

१०४. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप- -निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – अवितक्क-अ अविचारं सद्धं उपनिस्साय अवितक्कअविचारं भ्रानं उप्पादेति, मन्यं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समार्पात्त उप्पादेति । अवितक्कअविचारं सीलं सुतं चागं पञ्जं विचारं कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उतुं भोजनं सेनासनं उपनिस्साय अवितक्कअविचारं फानं उप्पादेति, मग्गं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापींत्त उप्पादेति । अवितक्कअविचारा सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा विचारो कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उतु भोजनं सेनासनं अवितक्कअविचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स ६ पञ्जाय विचारस कायिकस्स दुक्खंस्स उपनिस्सय-पञ्जाय पच्चयो । (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपित्सयो, अनन्तरूपित्स्सयो, पक्तूपित्स्सयो ... पे० ... । पक्तूपित्स्सयो – अवितक्कअविचारं सद्धं 10 उपितस्सय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, गिवतक्कसिवचारं फानं उप्पादिति, विपस्सनं ... पे० ... मम्मापित उप्पादेति, सानं जप्पेति, विट्टं गण्हाति । अवितक्कअविचारं सीलं सुलं चार्य पञ्जं विचारं कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उत्तुं भोजनं सेनामनं उपितस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं 18 करोति, सिवतक्कसिवचारं कार्योत्ति, विपस्सनं ... पे० ... मम्मा ... पे० ... समापित्तं उपादेति, पाणं हतति ... पे० ... सहां भिन्दित । अवितक्कसिवचारा सद्धा ... पे० ... सेनासनं सिवतक्कसिवचाराय सद्धा स्तिलस्स ।.. पे० ... सेनासनं सिवतक्कसिवचाराय सद्धा सिलस्स ... पे० ... पत्थनाय उपितस्सय चच्चये । पञ्चयो । (२)

अवितन्कअविचारो धम्मो अवितन्कविचारमत्तस्स धम्मस्स 20 उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे० ... । पक्तूपिनस्सयो – अवितन्कअविचारं सर्द्धं उपिनस्साय अवितन्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति, विपरस्तनं ... पे० ... मगं ... पे० ... समापितं उप्पादेति। अवितन्कअविचारं सीलं ... पे० ... सेनासनं उपिनस्साय अवितन्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति, विपरस्तनं 20 सेनासनं उपिनस्साय अवितन्कविचारमत्तं भानं उप्पादेति। अवितन्कविचारा सद्धा ... पे० ... मगं ... पे० ... समापितं उप्पादेति। अवितन्कविचारा सद्धा ... पे० ... सेनासनं अवितन्कविचारा सद्धा ... पे० ... सेनासनं अवितन्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय वितन्कस्स च उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्म च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूप- ७० B. 74

निस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो - अधितक्कअविचारा सद्धा ... पे० ... सेनासनं अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (४)

 अवितक्कअविचारो घम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूप-निस्सयो, अनन्तरूपिनस्मयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे० ... । पक्तूपिनस्सयो – अवितक्कअविचारा मद्धा .. पे० ... सेनासनं सवितक्कसविचाराय सद्धाय सीलस्स ... पे० ... पत्थनाय वितक्कस्स च उपिनस्सयपञ्चयेन १० पञ्चयो । (५)

१०५. अवितन्कविचारमत्तो च अवितन्कअविचारो च धम्मा सवितन्कअविचारो च धम्मा सवितन्कअविचारे पच्चयो — आरम्भणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकृत्पिनस्सयो ... पे० .. । पकृत्पिनस्सयो ... पे० .. । पकृत्पिनस्सयो ... पे० .. । पकृत्पिनस्सयो ... पे० ... । पत्या पञ्चा पञ्चा । विचारो च सवितन्कमिवचाराय सद्वाय ... पे० ... पत्यनाय उपनित्म्यय-पच्चयेन पच्चयो । (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्म धम्मस्य उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्म-णूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो .. पे० .।पकतूप-क्ष निस्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सूतं चागो पञ्जा विचारो च अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय वितक्कस्स च उपिनस्मयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स उपितस्यपण्चयेन पण्चयो – अनत्त-अक्षितस्यो, पक्तुपितस्ययो ... पे ० ... । पक्तुपितस्ययो – अवितक्क-विचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा विचारो च अवितक्कअविचाराय सद्धाय सीलस्स मुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स सुक्षस्स कायिकस्स दुक्खस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अ अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स उप-

निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा विचारो च अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च घम्मा सवि- ० तक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो - आरम्भणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकृतूप-निस्सयो - अवितक्कविचारमत्ता सद्धा सीलं मृतं चागो पञ्जा विचारो च सवितक्कसविचाराय सद्धाय सीलस्स मृतस्स चागस्स पञ्जाय रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स विद्विया १० पत्थनाय वितक्कस च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

१०६. सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो — आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो...पे०...। पक्तूपिनस्सयो – सवितक्कसिवचारा सद्घा सीलं सुतं चागो पञ्जा 15 रागो दोसो मोहो मानी दिट्टि पत्थना वितक्को च सवितक्कसिवचाराय सद्धाय सीलस्स ...पे०...पत्थनाय उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कविचारमत्त्तस्य धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्म-णूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे ० ... । पक्तूप - 20 निस्सयो – सवितक्कसविचारा सद्धा सीलं ... पे ० ... पत्थना वितक्को च अवितक्कविचारमत्ताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय वितक्कस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा. अवितक्कअविचारस्त धम्मसः उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्त- 25 रूपितस्सयो, पक्तूपितस्सयो – सवितक्कः स्पितस्यो, पक्तूपितस्सयो – सवितक्कः सविचारा सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा ... पे० ... पत्थना वितक्को च अवितक्कविचाराय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च कायिकस्स सुतस्स कायिकस्स दुक्सस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो। (3)

सवितककसिवचारो च अवितककिवचारमत्तो च धम्मा अवितककिवचारमत्तस्स च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक्तूपनिस्सयो – सवितककसिवचारा सद्धा सीळं सुतं चागो पञ्ञा ज्ञा. पे० ... परथना वितक्को च अवितककिवचारमत्ताय सद्धाय सीळस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय विचारस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविवारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा गवितक्कसविचारस्त च अवितक्कविचारमत्तस्य च धम्मस्स उपनिस्मय-पच्चयेन पच्चयो - आरम्भणूपनिस्सयो, अनत्तरूपनिस्सयो, पकृत्प-१० निस्सयो ... पे० ...। पकृत्पनिस्सयो - सवितक्कसविचारा मद्धा सीलं सुतं चार्गो पञ्जा रागो दोसो मोहो मानो दिष्टु पत्थना वितक्को च सवितक्कसविचाराय सद्धाय .. पे० ... पत्थनाय वितक्करस्य च उपनिस्मयपच्चयेन पच्चयो। (५)

# पुरेजातपच्चयो

१०७. अवितक्कअविचारा धम्मो अवितक्कअविचारस्म

धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, बत्युपुरेजातं।

आरम्मणपुरेजातं – वित्वेन चक्कुना रूपं पस्मिति, वित्वाय सोनधानुया

सद्ं सुणानि, रूपायतनं चक्कुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टबायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ...

वत्यु अवितक्कजविचारान व्यव्धानं विचारस्स च पुरेजातपञ्चयेन

पञ्चयो। (१)

अवितनकअविचार। धम्मो सवितनकसिबचारस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं। आरम्मण-पुरेजातं – चम्बं, अनिच्चतो दुन्खतो अनत्ततो विपस्सति ...पे० ... अ फोट्टब्बे ... वत्थुं अनिच्चतो दुन्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ रागो उप्पज्जति ...पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । वत्थुपुरेजातं – वत्थु सवितनकसिवचारानं खन्यानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो।(२)

R 78

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्किवचारमत्तस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं , वत्युपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं , वत्युपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं – चक्क्षुं अनिच्चतो दुक्क्षतो अनत्ततो विषस्मति अस्सादेति अभिनन्दितं, तं आरक्ष वितक्को उप्पञ्जति ... पं ... वत्युं अनिच्चता दुक्क्षतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दितं, तं आरक्ष ६ वितक्को उपपञ्जति । वत्युपुरेजातं – वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं क्ष्यानं वितक्कस्य च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्स च अवि-तवकअविचारस्स च धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्थुपुरेजातं -ं वत्थु अवितवकविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च पुरेजातपच्चयेन 10 पच्चयो। (४)

अवितनकअविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स च अवि-तनकविचारमत्तस्स च धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण-पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चनक्षुं अनिञ्चतो दुनखतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ सवितनक- 16 सविचारा खन्धा च वितनको च उप्पञ्जन्ति। सोतं ... धानं ... जिल्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... रान्धे ... रामेष्ट्रव्ये ... वत्युं अनिञ्चतो दुनखतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ सवितनक-सविचारा खन्धा च वितनको च उप्पञ्जन्ति'। वत्युपुरेजातं – वत्यु सवितनकसविचारानं खन्धानं वितनकस्स च पुरेजातपञ्चयेन थ पञ्चयो। (५)

### पच्छाजातपच्चयो

१०८. सवितककसविचारो धम्मो अवितककअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता सवितककसविचारा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स थ पच्छाजातपञ्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अवितक्कविचारमत्ता खन्धा

१. उप्पज्जिति - सी०।

च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपुच्ययेन पच्चयो – पच्छाजाता अवितक्कअविचारा खन्धा च 5 विचारो च पूरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपुच्ययेन पुच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पुरेजातस्म इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककमिवचारो च अवितक्कविचारमतो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चये – पच्छा-जाता सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आसेवनपच्चयो

१०९. सवितक्कसिवचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्य

ध्यमस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सिवतक्कसिवचारा
स्रव्या पिच्छमानं पिच्छमानं सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं आसेवन-पञ्चयेन पञ्चये। अनुलोमं गोत्रभूस्म ... अनुलोमं वोदानस्स ... गोत्रभु सवितक्कसिवचारस्स मग्गस्स ... वोदानं सिवतक्कसिवचारस्स मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सिवतवकसिविचारो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सिवतवकसिवचारा खन्धा पिष्ठमस्म पिष्ठमस्म पिष्ठमस्स विनवकस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अवि-तवकविचारमत्तस्स कानस्स अक्षित्रकर्म अवितवकविचारमत्तस्स कानस्स अक्षेत्रवण्डययेन पच्चये। गोत्रम् अवितवकविचारमत्तस्स मगम्स अञ्चलविचारमत्तस्स मगम्स अञ्चलवज्ञयेन पच्चये। वोदानं अवितवकविचारमत्तस्स मग्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – दुतियस्स फानस्स परिकम्मं दुतिये फाने

68

सवितवकसविचारो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्स च अवि-तवकअविचारस्स च धम्मस्स आसेत्रतपञ्चयेन पञ्चयो – अवितवक- 15 विचारमत्तस्स भानस्स परिकम्मं अवितवकविचारमत्तस्स भानस्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। गोत्रभू अवितवकविचार-मत्तस्स मग्गस्स विचारस्स च ... वोदानं अवितवकविचारमत्तस्स मग्गस्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

११०. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो वितक्को पच्छि-मस्स पच्छिमस्स वितक्कस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा

१. यथाकम्मुपगवाणस्स – स्या०।

प॰ २ - १२

अवितवकविचारमत्ता सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितवकविचार-मत्तानं सन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितन्कविचारमत्तो धम्मो सवितन्कसविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमो पुरिमो वितन्को पच्छिमानं • पच्छिमानं सवितन्कसविचारानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पृरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा पच्छिमस्स पच्छिमस्स विचारस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो - पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमता खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्क-विचारमत्तानं खन्यानं विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अवितवकतिवारमत्तो धम्मो सवितवकसविवारस्म च अवि
प्रित्तवकविवारमत्तस्स च धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो-पुरिमो

पुरिमो वितवको पञ्छिमानं पञ्छिमानं सवितवकसविचारानं खन्धानं

वितवकस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

१११. अवितनकाअविचारो धम्मो अवितनकाअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचारो <sup>20</sup> पच्छिमस्स पच्छिमस्स विचारस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पुरिमा पुरिमा अवितककअविचारा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अवितकक-अविचारानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचारो पच्छिमानं पच्छि असेवनपच्चयेन पच्चयो (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिसो पुरिसो विचारो पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्कविचारमत्तानं स्रन्यानं विचारस्स च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

११२. अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च घम्मा अवितक्किविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितक्किविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमानं पच्छि-मानं अवितक्किविचारमत्तानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा ब अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमस्स पच्छि-मस्स विचारस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्किवचारमत्तस्म च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आसेवन- 10 पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अवितक्किविचारमत्ता खन्धा च विचारो च पच्छिमानं पच्छिमानं अवितक्किवचारमत्तानं खन्धानं विचारस्म च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

११३. सवितकसिवचारों च अवितक्सिवचारमत्तों च धम्मा सिवतकसिवचारस्य धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – 15 पुरिमा पुरिमा सिवतकसिवचारा लन्धा च वितक्सो च पिच्छमानं पिछ्छमानं सिवतकसिवचारानं खन्धा च सिवतकसिवचारों अनुलोमं च वितक्सो च बोदानस्स ... अनुलोमं च वितक्सो च बोदानस्स ... गौत्रभु च वितक्सो च सवितकसिवचारस्स मम्मस्स ... बोदानं च वितक्सो च सवितकसिवचारस्स मम्मस्स आसेवनपच्चयेन 20 पच्चयो। (१)

सवितकसविचारो व अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च पच्छिमस्स पच्छि-मस्स वितक्कस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अवितक्कविचारमत्तस्स क्ष-फानस्स परिकम्मं च वितक्को च अवितक्कविचारमत्तस्स फानस्स आसेवनपच्चयेन 'पच्चयो। योत्रमु च वितक्को च अवितक्क-विचारमत्तस्स मग्गस्स ...वोदानं च वितक्को च अवितक्कविचार-मत्तस्स मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

१. घम्पस्त - ती०।

सिततकक्षतिचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कअविचारस्त धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो - दुतियस्स भानस्स परिकम्मं च वितक्को च दुतियं भाने विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो ... पं ० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं च वितक्को च ... पं ० ... दिव्यस्म चक्कपुरस परिकम्मं च वितक्को च ... पं ० ... अनागतंसजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च अनागतंसजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च अनागतंसजाणस्स परिकम्मं च वितक्को च अनागतंसजाणस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। गोत्रभू च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मगास्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। वोदानं च वितक्को च अवितक्कअविचारस्स मगास्स विचारस्स च आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा अवितककविचारमत्ते च धम्मस् आसेवनपच्चयेन पच्चयो - अवितककविचारमत्तस्य भानस्य पिरकम्मं च वितकको च अवितककविचारमत्तस्य भानस्य विचारस्य च .. । गोत्रभु च वितकको च अवितककविचारमत्तस्य मग्गस्य विचारस्य च ... बोदानं च वितकको च अवितककविचारमत्तस्य मग्गस्य विचारस्य च ... बोदानं च वितकको च अवितककविचारमत्तस्य मग्गस्य विचारस्य च नास्ति च अवितककविचारम्यस्य मग्गस्य विचारस्य च आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (४)

सिवतनकसिवचारो च अवितनकविचारमत्तो च घम्मा सिवतनकसिवचारस्त च अवितनकविचारमत्तस्य च धम्मस्स आसेवन
पच्चेयेन पच्चेयो - पुरिमा पुरिमा सिवतनकसिवचारा खन्धा च 
वितनको च पिच्छमानं पिच्छमानं सिवतनकसिवचारानं खन्धान 
वितनकत्ते च पान्छमानं पिच्छमानं अनुलोमं च वितनको च 
वोतनकत्तस्य च आसेवनपच्चेयेन पच्चयो। अनुलोमं च वितनको च 
वोत्रमुस्स वितनकरुद्ध च ... अनुलोमं च वितनको च वोदानस्स 
वितनकस्स च ... गोत्रभु च वितनको च सिवतनकसिवचारस्स मग्गस्स 
वितनकस्स च ... वोदानं च वितनको च सवितनकसिवचारस्स मग्गस्स 
वितनकस्स च आसेवनपच्चेयेन पच्चयो। (५)

#### कम्मपच्चयो

११४. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानासणिका। सहजाता – सवितक्कसविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं कम्मपच्चयेन

1n

पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितककसिवचारा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – सवितक्कसिवचारा चेतना विपाकानं सवितक्कसिवचारानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितवकसिवचारो धम्मो अवितवकविचारमत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सवि- वत्वकसिवचारा चेतना वितवकस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि- सन्धिक्खणे सवितवकसिवचारा चेतना वितवकस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – सवितवकसिवचारा चेतना विपाकस्स वितवकस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। क्रमपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसिवचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सिवितक्कसिवचारा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवितक्कसिवचारा चेतना कटत्ता रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – सिवितक्कसिवचारा चेतना विपाकानं अवितक्कअविचारानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो धम्मो सिवतक्कसिवचारस्स च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नाना-खिणका। सहजाता – सिवतक्करिवचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं थ्य चित्तसभृट्टानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कट्यानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखिणका – सिवतक्कसिवचारा चेतना विपाकानं सिवतक्कसिवचारानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्म-पञ्चयेन पञ्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्क-अविचारस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – सवितक्कसविचारा चेतना वितक्कस्स च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सवितक्कसविचारा चेतना वितक्कस्स च कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। अ

नानाखणिका - सिवतककसिवचारा चेतना विपाकस्स वितक्कस्स च कटला च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स च अवि-तककिवचारमत्तस्स च धम्मस्स कम्मण्डचयेन पञ्चयो – सहजाता, तानाखिणका। सहजाता – सिवनककमिवचारा चेतना सम्प्रमुक्तकानं खन्यानं वितककरम च कम्मण्डचयेन पञ्चयो। पिटसिन्यक्सणे सिवतककरिवचारा चेतना सम्प्रमुक्तकान खन्यानं वितककरस च कम्मण्डचयेन पञ्चयो। नानाखिणका – सिवनकक्सिवचारा चेतना विपाकानं सिवतकक्सिविचारानं खन्यानं वितककरस च कम्मण्डचयेन पञ्चयो। (६)

स्वितककस्विचारो धम्मो स्वितकक्षित्वारस्य च अवितकक-विचारमत्तस्स च अवितककअविचारस्य च धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानास्यणिका। महजाता – सवितककस्विचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खत्यानं वितककस्स च चित्तमसुद्वानानं च रूपानं 10 कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्यक्वणे स्वितककस्विचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खत्यानं वितककस्य च करानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका-स्वितककस्य च करता व व्याकानं स्वितककस्विचारानं खत्यानं वितककस्य च करता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (७)

११५. अवितक्किविचारमत्ती धम्मो अवितक्किविचारमत्तस्य धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहज्ञाता, नानाखणिका। सहज्ञाता – अवितक्किविचारमत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चये। पिटसन्धियखणे ... पे० ...। नानाखणिका – अयितक्किविचार- मता चेतना विपाकानं अवितक्किविचार- पञ्चये। (१)

अवितक्कविचारमत्तो घम्मो अवितक्कअविचारस्य घम्मस्य कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अवितक्कविचारमता चेतना विचारस्त च' चित्तसमुद्रानानं च रूपानं

१. सी०, स्या० पोत्चकेस् नत्थि।

कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता चेतना विपाकस्स विचारस्स च कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अवितक्कविचारमत्ता चेतना विपाकस्स विचारस्स च कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च 5 अवितक्कअविचारस्त च धम्मस्य कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अवितक्कविचारमत्ता चेतना सम्पयुत्त-कानं खन्धानं विचारस्य च चित्तसमूद्रानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्षणे अवितक्कविचारमत्ता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं विचारस्य च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। 10 नानाखणिका – अवितक्कविचारमत्ता चेतना विपाकानं अवितक्कविचारमत्ता चेतना विपाकानं अवितक्कविचारमत्ता चेतना विपाकानं अवितक्कविचारस्त च कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

े अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकअविचारस्य धम्मस्स कम्मपण्चयेन पण्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अवितवकः 15 अविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खल्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपण्चयेन पण्चयो। परिसन्धिवक्षणे अवितवकअविचारा चेतना सम्पयुत्तकानं खल्धानं करमापण्चयेन पण्चयो। परामप्युत्तकानं खल्धानं करता च रूपानं कम्मपण्चयेन पण्चयो। नानाखणिका – अवितवकअविचारा चेतना विपाकानं अवितवकअविचारा चेतना विपाकानं अवितवकअविचारा चर्चानं कम्मपण्चयेन पण्चयो। (१) २०

### विपाकपच्चयो

११६. सिवतककसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको सिवतककसिवचारो एको खन्यो तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो।

सवितनकसविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाका सवितनकसविचारा खन्धा वितनकस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...प्रे०...।

(सवितक्कसिवचारम् लका सत्त पि पञ्हा परिपुष्णा)। अवितक्कविचारमत्ते धम्मे अवितक्कविचारमत्तस धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो – विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको सन्धे तिष्णान्नं स्वन्धानं विपाकपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... हे सन्धा ... पे० ... ह सन्धा ... पे० ... ह पटिसन्धिक्खणे विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको सन्धे ... पे० ... ।

(अवितक्कविचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा कातःबा, विपाकं ति नियामेतब्बा)।

११७. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्म धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको अवितक्कअविचारो एको 10 बत्यो तिष्णकं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विपाकपच्ययेन पच्चयो ... पे० ... द्वे बत्था ... पे० ... विपाको विचारो चित्तसमुद्वानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिक्खणं ... पे० ... सत्था वत्यस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । विचारो वत्थस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । विचारो वत्थस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको विचारो अवितक्कविचारमत्तानं स्रन्थानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्थिक्सणे विपाको विचारो अवितक्कविचारमत्तानं स्रन्थानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स विशाकपञ्चयेन पञ्चयो – विशाको विचारो अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विशाक-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे विशाको विचारो अवितक्कविचार-मत्तानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं विशाकपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

११८. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च इत्र घम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स घम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो — विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको खन्घो च विचारो च तिष्णप्तं खन्धानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितन्कविचारमत्तो च अवितन्कअविचारो च धम्मा 30 अवितन्कअविचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाका

अवितक्कविचारमत्ता खन्या च विचारो च चित्तसमृद्वानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च कटत्तारूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्त च अवितक्कअविचारस्त च धम्मस्स विपाक- अविवाक्कअविचारस्त च धम्मस्स विपाक- अविवाक्कि प्रचान पच्चयो - विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको अव्यान विचारो च तिष्णको अव्यान विस्तसमुद्धानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० .... पटिसन्धिम्बखणं विपाको अवितक्कविचारमत्तो एको खन्यो च विचारो च तिष्णकं सन्यानं कटत्ता च रूपानं विपाक-पच्चयेन पच्चयो। (३)

स्वितनकसिवचारो च अवितनकविचारमत्तो च धम्मा
सिवतनकसिवचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको
सिवितनकसिवचारो एको खन्यो च वितनको च तिष्णन्नं खन्यानं
विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या ... पे० ... पिटसिन्धिनखणे
... पे० ... । (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विपाका सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च चित्तसमृद्वानानं रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पेठ ...। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा १० सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स विपाक-पच्चयेन पच्चयो – विपाको सवितक्कसविचारो एको खन्धो च वितक्को च तिष्णक्रं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (३)

# आहारपच्चयो

११९. सवितक्कसिवचारो धम्मो सवितक्कसिवचारस्स अ धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – सिवतक्कसिवचारा आहारा सम्प्रयुक्तकानं खन्धानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पेo...। (१) सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्कसविचारा आहारा वितक्कस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिमन्धिक्लणे ... पे० ...।

(सवितक्कसविचारमूलका इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभाजितव्या)।

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता आहारा सम्पयुत्तकानं सन्धानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे ...पे०..। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 10 आहारपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता आहारा विचारस्स च चित्तसमृहानानं च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ...पे 0 ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – अवितवकः विचारमता आहारा सम्पयत्तकानं सन्धानं विचारस्स च चित्त-समुद्वानानं च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्यणे ...पे० ..। (३)

अवितक्कअविचारो थम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो - अवितक्कअविचारः आहारा सम्पयुत्तकानं श्र खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटि-सन्धिक्षणे पे० कवळीकारो आहारो इमस्स कायस्य आहार-पञ्चयेन पञ्चयो।

# इन्द्रियपच्चयो

१२०. सवितक्कःसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा इन्द्रिया अ सम्पयुत्तकानं वत्थानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (१)

१. कबळिकारो – स्था०।

सवितक्कसविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा इन्द्रिया वितक्कस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (७) -

(सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा इमिना कारणेन विभजितब्बा)।

अवितक्किविचारमतो धम्मो अवितक्किविचारमत्तस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितक्किविचारमत्ता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो।पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितक्किविचारमत्ता इन्द्रिया विचारस्स च 10 चित्तसमुद्धानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ...पेo...। (२)

अवितनकिवचारमत्तो धम्मो अवितनकिवचारमत्तस्स च अवितनकअविचारस्स च धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितनक-विचारमत्ता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं सन्धानं विचारस्स च चित्तसभृट्टानानं 15 च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारा इन्द्रिया सम्पयुक्तकानं खन्धानं चिक्तसमुद्रानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्षणं ... पे० ... चक्क्षृन्द्रियं चक्क्षुविज्ञ्जाणस्स ... पे० ... कायिन्द्रियं थ कायविज्ञाणस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, रूपजीवितिन्द्रियं कटता-रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

## भानपच्चयो

१२१. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स भ्रानपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारानि भ्रानङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं भ्रानपच्चयेन पच्चयो।- पटिसन्धिक्खणे 25 ...पे० ...। (७)

(सवितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा इमिना कारणेन विभजि-तंब्बा)। अवितक्कविचारमत्ती धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कविचारमत्तानि भानञ्जानि सम्पयुत्त-कानं खन्धानं भानपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणं ...पे० ...। (५)

(अवितक्किवचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा इमिना कारणेन ब विभजितत्वा)।

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स भागपच्ययेन पच्चयो – अवितनकअविचारानि भागञ्जानि सम्पयुत्त-कानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो, विचारो चित्तसमृद्वानानं रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो, पटिसन्धिक्तणे विचारो । कटत्तारूपानं भानपच्चयेन पच्चयो, विचारो वृत्युस्स भानपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमतस्स धम्मरग भानपच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं सन्धानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे विचारो अवितक्कविचारमत्तानं क्रिक्सानं भानपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितककअविचारो धम्मो अवितककविचारमत्तस्य च अवितककअविचारस्स च धम्मस्स भानपुच्चयेन पच्चयो – विचारो अवितककविचारमत्तानं खत्थानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं भानपुच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे विचारो अवितककविचारमत्तानं खन्धानं अकटत्ता च रूपानं भानपुच्चयेन पुच्चयो। (३)

१२२. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स भानपच्चयेन पच्चयो – अवि-तक्कविचारमत्तानि भानङ्गानि विचारो च सम्पयुत्तकानं खन्यानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

अवितवकविचारमत्तो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवि-तवकअविचारस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो – अवितवकविचार-मत्तानि भानङ्गानि विचारो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं भानपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा <sup>३०</sup> अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स भान-

B. 90

पच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तानि फ्रानङ्गानि विचारो च सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं चरूपानं फ्रानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्तानि फ्रानङ्गानि विचारो च सम्प-युत्तकानं खन्धानं कटत्तां च रूपानं फ्रानपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किवचारमत्तो च घम्मा सिव- ब तक्कसिवचारस्स धम्मस्स भ्रानपच्चयेन पच्चयो – सिवतक्कसिवचारानि भ्रानङ्कानि वितक्को च सम्पयुत्तकागं खन्धानं भ्रानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्क्षणे ...पे० ...। (१)

सवितवकसविचारो च अवितवकविचारमत्तो च धम्मा अवितवकअविचारस्स धम्मस्स भानपच्चयेन पच्चयो – सवितवक- 10 सविचारानि भानञ्जानि वितवको च चित्तसमुद्धानानं रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिवतक्कसविचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स भान-पच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारानि भानञ्जानि वितक्को च सम्प- 15 युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

# मग्गपच्चयो

१२३. सवितककसविचारो धम्मो सवितककसविचारस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो – सवितककसविचारानि मग्गङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं मग्गपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...।

(सर्वितक्कसविचारमूलका सत्त पञ्हा इमिना कारणेन विभजितब्बा)।

अवितनकिविचारमत्तो धम्मो अवितनकिवचारमत्तस्स धम्मस्स मगगपच्चयेन पच्चयो – अवितनकिवचारमत्तानि मगगङ्गानि सम्पयुत्त-कानं खन्यानं मगगपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...।

(अवितक्कविचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा इमिना कारणेन विभजितब्बा)। B. 91

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स मग्गपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कअविचारानि मग्गङ्गानि सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धि-क्सणे ... पे० ...। (१)

स्वितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिव-तक्कसविचारस्स धम्मस्स मग्गपञ्चयेन पञ्चयो – सवितक्कसविचारानि मग्गञ्जानि वितक्को च सम्पयुत्तकानं खन्धानं मग्गपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

सवितककमिववारो च अवितककविचारमत्तो च बम्मा सवितककमिवचारम्य च अवितककअविचारस्स च बम्मस्स मग्य-15 पच्चयेन पच्चयो - सवितककमिवचारानि मग्यञ्जानि वितकको च सम्प-युत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वातानं च रूपानं मग्यपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिकखणे ...पे ० ...। (३)

## सम्पयत्तपच्चयो

१२४. मिवतनकसिवचारो धम्मो सिवतककसिवचारस्स धम्मस्स सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो – सिवतककसिवचारो एको खन्धो ७२ थ तिष्णन्नं खन्धानं सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

> सवितक्कसविचारो घम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सवितक्कसविचारा खन्धा वितक्कस्स सम्प-युत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

, सवितक्कसविचारो घम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-विचारमत्तस्स च धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सवितक्क-सविचारो एको सन्धो तिण्णन्नं सन्धानं वितक्कस्स च सम्पयुत्तपच्चयेन

पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं वितक्कस्स च ... पे० ... पटि-सन्धिक्खणे ... पे० ... । (३)

१२५. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्स सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो — अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं क खन्धानं ...पे० ... पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (१)

अवितनकविचारमत्तो धम्मो सवितनकसविचारस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो-वितनको सवितनकमविचारानं खन्धानं सम्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिनखणे...पे०...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स 10 सम्प्युतपुच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा विचारस्स सम्प्युतपुच्चयेन पुच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कविचारम्त्तस्स च धम्मस्स सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो – अवि-तक्कविचारम्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं विचारस्स च सम्पयुत्त- 15 पञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... दे खन्धा द्विन्नं खन्धानं विचारस्स च ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (४)

१२६. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो – अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिण्णत्रं खन्धानं सम्पयुन्तपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... हे खन्धा द्वित्रं २० खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितवकअविचारो धम्मो अवितवकविचारमसस्स धम्मस्स सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – विचारो अवितवकविचारमत्तानं खन्धानं सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अ अवितक्कविचारमत्तस्य धम्मस्य सम्पयूत्तपच्चयेन पच्चयो – अवितक्क-विचारमत्तो एको खन्धो च विचारो च तिष्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च विचारो च द्विन्नं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्चिक्खणे ... पे० ... । (१) सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा सवितककसविचारस्स धम्मस्स सम्प्रयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सवितकक-सविचारो एको खन्धो च वितकको च तिष्णन्नं खन्धानं सम्प्रयुत्तपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वितकको च द्विन्नं खन्धानं ...पे० ... । पटिसन्धिकखणे ...पे० ...। (१)

# विष्पयुत्तपच्चयो

१२७. सवितक्कसिवचारो घम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहआता – सवितक्कसिवचारा खन्धा चित्तसमुद्धानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवनक्कसिवचारा खन्धा कटत्तारूपानं 10 विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सवितक्कसिवचारा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। गृहजाता – अवि-तक्कविचारमत्ता खन्धा वित्तसमृद्वानांनं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन 15 पच्चयो, वितक्को चित्तसमृद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा केटतारूपानं विष्ययुत्तपच्ययेन पच्चयो। पच्छाजाता – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्म विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो।

१२८. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता – अवितक्कअविचारा खन्धा चित्तसमुद्धानानं रूपानं विष्युत्तपच्चयो, विचारो चित्तसमुद्धानानं रूपानं विष्पुत्तपच्चयो । पित्तसिमुद्धानानं रूपानं विष्पुत्तपच्चयो । पित्तसिम्यक्खणे अवितक्कअविचारा खन्धा करताहप्पानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । विष्युत्तपच्चयेन पच्चयो । विष्युत्तपच्चयेन पच्चयो । वृत्वप्ता वृत्तपच्चयेन पच्चयो । वृत्वप्ता वृत्तपच्चयेन पच्चयो । वृत्वप्ता वृत्तपच्चयेन पच्चयो । वृत्वप्ता वृत्तपच्चयेन पच्चयो । वृत्तपाच्चयेन पच्चयो । वृत्तपाच्याच्ययेन पच्चयो । वृत्तपाच्चयेन पच्चयो । वृत्तपाच्ययेन पच्चयो । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन पच्ययेन । वृत्तपाच्ययेन पच्ययेन प

B. 94

गृत्य सी०, स्या० पोत्यकेस् "च वितक्को च" इति अधिको पाठो दिस्सति ।

पञ्चयो, बत्थु विचारस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं — चक्खायतनं चक्खुविञ्ञाणस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो...पे०... कायायतनं कायविञ्ञाणस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, वत्यु अवि-तक्कअविचारानं खन्धानं विचारस्स च विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता — अवितक्कअविचारा खन्धा च विचारो च पुरेजातस्स ब इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धि-क्खणे वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु सवितक्कसविचारानं खन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पिट-सन्धिक्खणे वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं वितक्कस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं 15 खन्धानं वितक्कस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धिक्खणे बत्थु अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु श्र अवितक्कविचारमत्तानं खन्धानं विचारस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स विष्पयूत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातं – पटिसन्धिक्खणे वत्कु सवितक्कसविचारानं अ खन्धानं वितक्कस्स च विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्यु सवितक्कसविचारानं खन्धानं वितक्कस्स च विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (५)

१२९. अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – ३० प० २-१४ सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अवितक्कविचारमत्ता बन्धा च विचारो च चित्तसमुद्धानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च कटत्तारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अवितक्कविचारमत्ता बन्धा उ च विचारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितककसविचारो च अवितककविचारमत्तो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च 10 चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च कटत्तारूपानं विष्ययुत्त-पच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सवितक्कसविचारा खन्धा च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

## अस्थिपच्चयो

१३०: सिवतकसिवचारो धम्मो सिवतकसिवचारस्य १६ धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो — सिवतकस्यिवचारो एको खन्यो तिष्णत्रं सन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे स्वन्धा हिन्नं सन्धानं ... पे० ... पटिसन्यिक्सणे ... पे० ... । (१)

सवितककसविचारो धम्मो अवितककविचारमत्तस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सवितककसविचारा खन्धा वितककस्स च थ्र अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पेठ...। (२)

सबितनकसविचारो धम्मो अवितनकअविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सवितनक-सविचारा खन्धा चित्तसमुट्टानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धियखणे सवितनकसविचारा खन्धा कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन 25 पच्चयो। पच्छाजाता – सवितनकसविचारा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

(सर्वितक्कसर्विचारमूलके अवसेसा पञ्हा सहजातप<del>च्च</del>य-सर्दिसा)। १३१. अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – अवितक्कविचारमत्तो एको खन्धो तिण्णक्षं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स व अत्थिपच्चयेन गच्चयो – वितक्को सवितक्कसविचारानं खन्धानं अत्थि-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अस्थियच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अवितक्क-विचारमत्ता सन्धा विचारस्य वित्तासमुद्वानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन १० पच्चयो। वितक्को चित्तसमुद्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसिन्यक्वणे अवितक्कविचारमत्ता सन्धा विचारस्य कटत्ता च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पञ्छाजाता – अधितक्कविचारमत्ता सन्धा च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

(अवितक्किविचारमत्तमूलका पञ्च पञ्हा। अवसेसा सहजात-पच्चयसदिसा)।

१३२. अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो – अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिण्णन्नं अत्यानां चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धो ।त् एठ ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० ... विचारो चित्तसमुद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिम्बक्षणं अवितक्कअविचारो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। ... पे० ... खन्धा वत्थुस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो, वत्थु खन्धानं अवियपच्चयेन पच्चयो; विचारो वत्थुस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो, वत्थु विचारस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो; एकं महाभूतां विण्णन्नं महाभूतानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... महाभूता चित्तसमुद्वानां रूपानं कटत्ता-रूपानं उपादारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, अनुञ्चसत्तानं एकं महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं ... पे० ... अ

महाभूता कटलारूपानं उपादारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं — दिब्बेन चनसुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चनसुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो, चनसायतनं चनसुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। चत्यु अवितनक-अविचारालं सन्धानं विचारस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छा-जाता — अवितनकअविचारा सन्धा च विचारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रयं कटलारूपा अस्थिपच्चयेन पच्चयो।

अवितक्कअविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं । सहजातं – पटिसन्ध्यस्य वृत्यु सवितक्कसविचारानं खन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं – चक्खुं अतिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादित अभिनत्दित, १० तं आरक्ष्म रागो उपप्जित ... पे० ... दोमनस्सं उपप्जिति । सोतं ... धानं ... जिब्हं ... कार्यं ... रूपे ... सहे ... गन्ये ... रसे ... फोटुः थे ... वत्युं अतिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित । वत्यु सवितक्कसविचारानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पुरेजातः। सहजातो - विचारो अवितनकविचारमत्तानं सन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्सणे विचारो अवितनकविचारमत्तानं सन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्सणे विचारो अवितनकर्तवचारमत्तानं सन्धानं वितनकरस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं - चक्क्षु अनिच्चतो दुक्सतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ वितनको उप्पज्जित। सीतं ... धानं ... जिल्हः ... काथं ... इसं ... गायं ... रसं ... पोटुः ... वार्यं अनिच्चतो दुक्सतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ वितनकति अभिनन्दित, तं आरब्भ वितनकिविचारअप्तर्भ अनिच्चतो वितनकस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्कअविचारो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवि-तक्कअविचारस्स च धम्मस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – विचारो अवितक्कविचारमत्तानं सत्यानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्ध्वस्या विचारो अवितक्कविचारमत्तानं सत्यानं कटत्ता च रूपानं अत्यिपच्चयेन ७ पच्चयो। पटिसन्ध्विस्यणं वत्यु अवितक्कविचारमत्तानं स्त्यानं विचा-रस्स च अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु अवितक्कविचार-मत्तानं सत्यानं विचारस्स च अत्यिपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकअविचारो धम्मो सवितवकसिवचारस्स च अवितवक-विचारमत्तस्स च धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। 10 सहजातं – पटिसिन्धक्षणे वत्थु सवितवकसिवचारानं सन्धानं वितवकस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित अस्सार्देति अभिनन्दिति, तं आरब्भ सवितवक्क-सिवचारा सन्धा च वितवको च उप्पज्जन्ति। सोतं ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सिति 15 अस्सार्देति .. अभिनन्दित, तं आरब्भ स्वितवकसिवचारा स्वन्धा च वितवको च उप्पज्जन्ति। वत्थु सवितवकसिवचारा स्वन्धानं वितवकस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (५)

१३३. सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च घम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, अ पुरेजातं। सहजातो – सिवतक्कसिवचारो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा च वत्थु च हिन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पिटसिन्धिक्खणे सिवतक्कसिवचारो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। ..पे० ... हे खन्धा च वत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। ...पे० ... हे खन्धा च वत्थु च हिन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१) 25

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्किविचारमतस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहआत, पुरे-जातं। सहआता – सिवतक्कसिवचारा खन्धा च वत्यु च वितक्कस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे सिवतक्कसिविचारा खन्धा च वत्यु च वितक्कस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सिवतककसिवचारो च अवितवकअविचारो च धम्मा अवितवक-अविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता - सिवतककसिवचारा खन्या च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षयणे । सिवतककसिवचारा खन्या च महाभूता च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - सिवतककसिवचारा खन्या च कबळोकारां आहारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - सीवतककसिवचारा खन्या च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

सिवतककसिवचारो च अवितककअविचारो च धम्मा सिव-तककसिवचारस्स च अवितककविचारमत्तस्स च धम्भस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – सिवतककत्तविचारो एको खन्धो च वत्थु च तिण्णन्नं खन्धानं वितककस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च द्विन्नं खन्धानं वितककस्स च अस्थिपच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा च वत्थु च द्विनं खन्धानं वितककस्स च अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे० ...। (४)

१३४. अवितक्किवचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवितक्कसिवचारस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – वितक्को च वत्यु च सवितक्कसिवचारानं खत्थानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे वितक्को च वत्यु श्च सवितक्कसिवचारानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा अवितनकविचारमत्तस्य धम्मसः अत्थिपच्चयेन पच्चयो — सहजातं, पुरेजातं। सहजातो — अवितनकविचारमत्तो एको खन्यो च विचारो च तिष्णात्रं सन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या च व्वव्य विचारो च द्वित्रं खन्यानं ... अवितनकविचारमत्तो एको खन्यो च तत्थु च तिष्णन्नं सन्यानं ... अवितनकविचारमत्तो एको खन्यो च तत्थु च विक्रं सन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे सन्या च तत्थु च द्वित्रं सन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे सन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे सन्या च विचारो च तिष्णन्नं सन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे सन्या च विचारो च द्वित्रं सन्यानं ... पे० ... द्वे सन्या च विचारो च द्वित्रं सन्यानं ... पे० ... द्वे सन्या च विचारो च द्वित्रं सन्यानं ... पे० ... द्वे सन्या च विचारो सन्यो सन्यो च वत्थु च तिष्णन्नं सन्यो च वत्थु च तिष्णन्नं सन्यो च वत्थु च तिष्णन्नं

खन्धानं...पे०...द्रे खन्धा च वत्यु च द्विन्नं खन्धानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो । (२)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं. पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – अवितक्कविचार- 5 मत्ता खन्धा च विचारो च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता – अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च महाभृता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजातो - वितक्को च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता - अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वत्थ च विचारस्स अत्थि- 10 पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च विचारो च कटलारूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे वितवको च महाभता च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिन्खणे अवितन्कविचारमत्ता खन्धा च 15 वत्थ च विचारस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - अवितक्क-विचारमत्ता खन्धा च विचारो च पूरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वितक्को च कबळीकारो आहारो च पूरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - अवितक्कविचारमत्ता खन्धा च वितक्को 20 च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितक्किविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्किविचारमत्तस्त च अवितक्किअविचारस्त च धम्मस्त अत्थि-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – अवितक्किवचार-मत्तो एको खत्यो च विचारो च तिण्णलं खत्थानं चित्तसमृद्वानानं च थ्रु रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खत्था च विचारो च ... पे० ... अवितक्किवचारमत्तो एको खत्थो च वत्थु च तिण्णलं खत्थानं विचारस्त च अत्थिपचच्येन पच्चयो ... पे० ... हे खत्था च वत्थु च ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (४)

१३५. सवितवकसविचारो च अवितवकविचारमत्तो च धम्मा 30 सवितककसविचारस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सवितकक-

सविचारो एको सन्धो च वितक्को च तिष्णप्तं सन्धानं अस्यि-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे सन्धा च वितक्को च ... पे० ... पटि-सन्धिक्सणे ... पे० ... । (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्क
अविचारस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो सहजातं, पच्छाजातं।
सहजाता सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च चित्तसमुद्भानानं
रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्षयो सवितक्कसविचारा
खन्या च वितक्को च कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता सवितक्कसविचारा खन्या च वितक्को च पुरेजातस्स इमस्स

ग्रामस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स अख्य-पृच्चयेन पृच्चयो – सवितक्कसविचारो एको खन्धो च वितक्को च तिष्णत्रं खन्धानं चित्तसमुद्दानानं च रूपानं अख्यिप्च्चयेन पृच्चयो 16 ...पे० ... द्वे खन्धा च वित्तक्को च द्वित्रं खन्यानं ...पे० ... पृटिसन्धि-क्लणे ...पे० ...। (३)

१३६. सवितवकः मिवचारो च अवितवकः विचारमत्तो च अवितवकः अविचारो च धम्मा सवितवकः सविचारस्म धम्मस्स अस्थि-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – सवितवकः सविचारो 20 एको खन्यो च वितवको च वत्थु च तिष्णन्नं खन्यानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिवस्तुषो ... पे० ...। (१)

सवितवकसविचारो च अवितवकविचारमत्तो च अवितवकः अविचारो च धम्मा अवितवकअविचारस्स धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – सिव-अत्वकसविचारा खन्था च वितवको च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिवस्त्रणे ... पे० ...। पच्छाजाता – सवितवकसविचारा खन्था च वितवको च कवळीकारों आहारो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता –

१. कबळिकारो - स्या०।

स्वितनकसिवचारा स्वत्धा च वितनको च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

## नत्थि-विगताविगतपच्चया

१३७. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स नित्थपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो।

् (नित्थपच्चयं च विगतपच्चयं च अनन्तरसदिसं, अविगतं ह अत्थिसदिसं)।

### (२) सङ्ख्या

१३८. हेतुया एकादस, आरम्मणे एकवीस, अधिपतिया तेवीस, अनन्तरे पञ्चवीस, समनन्तरे पञ्चवीस, सहजाते तिस, अञ्जमञ्जे अट्टवीस, तिस्सये तिंस, उपितस्सये पञ्चवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छा- जाते पञ्च, आसेवने एकवीस, कम्मे एकादस, विपाके एकवीस, 10 आहारे एकादस, इन्द्रिये एकादस, भाने एकवीस, मग्मे सोळस, सम्पयुत्ते एकादस, विपयुत्ते नव, अस्थिया तिस, नित्थया पञ्चवीस, विगते पञ्चवीस, विश्वते तिस।

(घटना कुसलत्तिकसदिसायेव। पञ्हावारगणनं एवं असम्मो-हन्तेन गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

# पच्चनीयुद्धारो

१३९. सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सवितकसविचारो धम्मो अवितककविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितवकसविचारो धम्मो अवितवकअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३). सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवितक्क-अविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

B. 103

सवितककसविचारो धम्मो अवितककिवचारमत्तस्स च अित-तककअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

सवितनकसविचारो धम्मो सवितनकसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो। (६)

सवितक्कसविचारो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-तक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (७)

१४०. अवितक्किविचारमत्तो धम्मो अवितक्किविचारमत्तस्य

ध्यम्मस्स आरम्मणयच्ययेन पच्चयो, सहआतपच्चयेन पच्चयो, उप
निस्सयपच्चयेन पच्चयो•। (१)

अवितक्किविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो सवितक्कसविचारस्स च अवि-अत्वकअविचारस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितक्कविचारमत्तो धम्मो अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअविचारस्स चधम्मस्स सह्यातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (५)

गृत्य सी०, स्या० पोत्यकेसु 'कम्मपच्चयेन पच्चयो' ति अधिको पाठो विस्सिति ।

अवितनकविचारमत्तो धम्मो समितनकसविचारस्स च अवि-तनकविचारमतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (६)

१४१. अवितक्कअविचारो धम्मो श्वितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप- क निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितवकः अविचारो धम्मो सवितवकः सविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय- 10 पच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितनकअविचारो धम्मो अवितनकविचारमत्तस्स च अवि- 16 तक्कअविचारस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

अवितवकअविचारो घम्मो सवितककसविचारस्स च अवि-तककविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात- 20 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो।(५)

१४२. सिवतक्कसिवचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सिवतक्कसिवचारस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

सवितन्कसिवचारो च अवितन्कअविचारो च घम्मा अवि- 26 तक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (२)

सविश्वकसविजारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवि-तक्कअविचारस धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (३)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सवि-तक्कसविचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (x)

१४३. अवितनकविचारमत्तो च अवितनकअविचारो च धम्मा

 स्वितनकस्विचारस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहआत-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अवितन्कविचारमत्तो च अवितन्कअविचारो च धम्मा अवितन्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पृरेजातपच्चयेन पच्चयो, ग्रन्थाजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (३)

अवितन्कविचारमत्तो च अवितन्कअविचारो च घम्मा अवि-तन्कविचारमत्तस्स च अवितन्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन 20 पच्चयो। (४)

अवितक्किनिचारमत्तो च अवितक्कअविचारो च धम्मा सर्वितक्कसिवचारस्स च अवितक्किवचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

१४४. सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अ घम्मा सवितक्कसविचारस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

सवितक्कसिवचारो च अवितक्किविचारमत्तो च धम्मा सिव- व तक्कसिवचारस्स च अवितक्कअविचारस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (४)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा अवितक्कविचारमत्तस्स च अवितक्कअधिचारस्स च धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

सवितककसिवचारो च अवितक्कविचारमत्तो च धम्मा सिव-तककसिवचारस्स च अवितक्कविचारमत्तस्स च धम्मस्स आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयो. उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (६)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्क-अविचारो च धम्मा सवितक्कसविचारस्स धम्मस्स सहजातं, 15 पुरेजातं (१)

सवितक्कसविचारो च अवितक्कविचारमत्तो च अवितक्क-अविचारो च धम्मा अवितक्कअविचारस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छा-जातं', आहारं, इन्द्रियं। (२)

पच्चनीयुद्धारो ।

# २. प<del>च्च</del>यप<del>च्च</del>नीयं

सङ्ख्ञभा

3-

१४५. नहेतुया पञ्चितिस, नआरम्मणे पञ्चितिस, नअघि- २० पितया पञ्चितिस, नअनन्तरे पञ्चितिस, नसम्- जाते एक्नितिस, नअनन्तरे पञ्चितिस, निस्सये एक्नितिस, नज्ञ्जमञ्जे एक्नितिस, निनस्सये एक्नितिस, नज्यिनस्सये चतुत्तिस, नपुरेजाते पञ्चितिस, नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे तिविपाके नआहारे नइन्द्रिये नकाने नमम्मे पञ्चितिस, नसम्प-

१. पुरेजातं - सी०, स्या०। २. पञ्चांततः - स्या०, एवमुपरि पि। ३. एकूनांततः - स्था०, एवमुपरि पि।

10

युत्ते एकूर्नातस, निवप्पयुत्ते सत्तवीस, नोअत्थिया सत्तवीस, नोनित्थया पञ्चितस, नोविगते पञ्चितस, नोअविगते सत्तवीस।

ं (पच्चनीयं गणेन्तेन इमानि पदानि अनुमज्जन्तेन गणे-तब्बानि )।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेत् दक

१४६. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकादस, नअधिपतिया एका-दस, नअनन्तरे नसमनन्तरे एकादस, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये एकादस, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमम्मे सब्बे एकादस, नसम्पयुत्ते तीणि, निवप्ययुत्ते सत्त, नोनित्यया एकादस, नोविगते एकादस।

> . (अनुलोमपच्चनीयगणना इमिना कारणेन गणेतब्बा)। ंअनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुदुकं

१४७. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकवीस, अधिपतिया तेवीस, अनन्तरे पञ्चवीस, समनन्तरे पञ्चवीस, सहजाते तिस, अञ्जमञ्जे अट्टवीस, निस्स्ये तिस, उपितस्सये पञ्चवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छा- जाते पञ्च, आसेवने एकवीस, कम्मे एकादस, विपाके एकवीस, अनारे एकविस, मम्मे सोळस, सम्पय्ने एकादस, इत्रिये एकादस, अतिया तिस, निस्था पञ्चवीस, विपाद विषये, विषयो तिस, निस्था पञ्चवीस, विपाद पञ्चवीस, विपाद पञ्चवीस, विपाद पञ्चवीस, विपाद पञ्चवीस, अविपाद तिस विपाद पञ्चवीस,

(पच्चनीयानुलोमं इमिना कारणेन विभजितब्बं)।

प<del>ञ</del>्चनीयानुलोमं । वितक्कत्तिकं निद्वितं ।

# ७. पीतित्तिकं

### ६१. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुलोमं

### (१) विभक्नो

# हेतपच्चयो

१. पीतिसहगतं धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जिति हेनुपच्चया –पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा, तयो खन्धं पिटच्च एको खन्धो, द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसिन्धक्खणे पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

पीतिसहगतं धम्मं पिटच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया – पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च सुखसहगता तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसन्धिक्कणे पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च सुखसहगता तयो खन्धा... पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (२)

पीतिसहगतं घम्मं पिटच्च पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया –पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च पीति-सहगता' च सुखसहगता' च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा।पिटसन्धिक्खणे पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च पीतिसहगता' च सुखसहगता' च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे 16 खन्धा। (३)

 सुखसहगतं घम्मं पिटच्च सुखसहगतो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – सुखसहगतं एकं खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पिटच्च B. 108

१-१. पीतिसहगतो च सुखसहगतो - सी०। २-२. पीतिसहगतो च सुखसहगतो - सी०, स्था०।

एको स्रन्धो । पटिसन्धिक्सणे सुलसहगतं एकं खन्धं पटिच्च द्वे स्रन्धा, द्वे स्रन्धे पटिच्च एको स्रन्धो । (१)

सुस्तसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – सुस्तसहगतं एकं सन्धं पटिच्च पीतिसहगता तयो सन्धा ज्ञापिक ... पेज ... हे सन्धे पटिच्च हे सन्धा। पटिसन्धिक्सणे सुस्तसहगतं एकं सन्धं पटिच्च पीतिसहगता तयो सन्धा... पेज ... हे सन्धे पटिच्च हे सन्धा। (२)

सुखसहगतं धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – सुखसहगतं एकं खत्थं पिटच्च पीति-10 सहगता च सुखसहगता च द्वे खत्था, द्वे खत्थे पिटच्च एको खत्थो। पिटसन्धिक्खणे सुखसहगतं एकं खत्थं पिटच्च पीतिसहगता च सुख-सहगता च द्वे खत्था, द्वे खत्थे पिटच्च एको खत्थो। (३)

 उपेक्सासहगतं धम्मं पिटच्च उपेक्सासहगतो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – उपेक्सासहगतं एकं स्रन्धं पिटच्च द्वे स्तन्धा,
 द्वे स्तन्धे पिटच्च एको सन्धो। पिटमन्धिक्सणे...पे०...। (१)

पीतिसहगतं च सुल्सहगतं च धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पञ्जिति हेतुपच्चया – पीतिसहगतं च सुल्क्सहगतं च एकं खन्यं पिटच्च पीतिसहगता तयो खन्या...पेठ...द्वे खन्ये पिटच्च द्वे खन्या। पिटसन्विक्खणे पीतिसहगतं च सल्वसहगतं च एकं लन्यं ३० पिटच्च पीतिसहगता तयो खन्या...पेठ...द्वे खन्ये पिटच्च द्वे खन्या। (१)

पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पिटच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खत्यं पिटच्च सुखसहगता द्वे खत्या, द्वे खत्ये पिटच्च एको खत्यो। पिट-अत्यास्त्रणे पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खत्यं पिटच्च सुख-सहगता द्वे खत्या, द्वे बत्ये पिटच्च एको खत्यो। (२)

पीतिसहगतं च सुबसहगतं च धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो च सुबसहगतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – पीतिसहगतं च सुब-सहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुबसहगता च द्वे खन्धा, ढे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। पटिसन्धिक्खणे पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च ढे खन्धा, ढे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। (३)

#### आरम्मणपच्चयादि

४. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया, अधिपतिपच्चया (पटिसन्धिक्खणे नित्य), अनन्तर- अपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया, अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चया, निस्सय-पच्चया, उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया (पुरेजाते पटिसन्धिक्खणे नित्य), आसेवनपच्चया (आसेवने विपाकं नित्य), कम्म-पच्चया, विपाकंपच्चया, आहार ... पे ० ... इन्द्रिय-फान-मग्ग-सम्पयुत्त-विप्यमुत्त-नित्य-नित्यात-अविनतपच्चया।

# (२) सङ्ख्या

५. हेतुया दस, आरम्मणे दस, अधिपतिया दस, अनन्तरे सम-नन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये फाने मम्मे सम्पयुत्ते विष्ययुत्ते अत्थिया नित्थया विगते अविगते सदबत्य दस।

(एवं अनुलोमगणना गणेतव्बा)।

अनुलोमं।

10

15

B. 110

#### २. पच्चयपच्चनीयं

### (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयो

६. पीतिसहगतं धम्मं पिटच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च सुबसहगतो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं एकं खत्थं पटिच्च सुबसहगता so तयो खन्या...पे०....द्वे खन्थे पटिच्च द्वे खन्या। (२)

फा०२-१६

पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगती च सुखसहगती च धम्मा उप्पज्जन्ति नहेतुपच्चया – अहेतुकं पीतिसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे पटिच्च दे खन्धा। (३)

७. सुखसहगतं धम्मं पटिच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेत्पच्चया - अहेतूकं सखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च हे खन्धा, हे. खन्धे पटिच्च एको खन्धो। (१)

सबसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – अहेतुकं सुखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता 10 तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (२)

सखसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो च स्खसहगतो च धम्मा उप्परजन्ति नहेतूपच्चया - अहेतूकं सुखसहगतं एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च दे खन्धा, दे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। (३)

- ८. उपेक्खासहगतं धम्मं पटिच्च उपेक्खासहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतूपच्चया - अहेतुकं उपेक्खासहगतं एकं खन्धं पटिच्च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे उपेक्खासहगतं एकं खन्धं पटिच्च हे खन्धा, हे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छा-20 सहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)
  - ९. पीतिसहगतं च सखसहगतं च धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया - अहेतुकं पीतिसहगतं च सखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे पटिच्च दे खन्धा। (१)
  - पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पटिच्च सुखसहगतो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया - अहेतुकं पीतिसहगतं च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च सुखसहगता द्वं खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। (२)

पीतिसहगतं च सुखसहगतं च धम्मं पटिच्च पीतिसहगती च सुखसहगतो च धम्मा उप्पन्जन्ति नहेतुपच्चया - अहेतुकं पीतिसहगतं

B. 111

20

च सुखसहगतं च एकं खन्धं पटिच्च पीतिसहगता च सुखसहगता च द्वे खन्धा, द्वे खन्धे पटिच्च एको खन्धो। (३)

### नअधिपति-नआसेवनपच्चया

१०. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया (नअधिपति-पटिसन्धिक्खणे परिपुष्णे), नपुरेजात पच्चया (अरूपे ति नियामेतब्बं पटिसन्धिक्खणे ति च), नपच्छाजात । पच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

११. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च नपीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – पीतिसहगते खन्धे पटिच्च पीतिसहगता चेतना।

पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च सुबसहगतो धम्मो उप्पज्जित 10 B. 112 नकम्मपच्चया – पीतिसहगते खन्धे पटिच्च सुबसहगता चेतना।

(इमिना कारणेन दस पञ्हा वित्थारेतब्बा)।

### नविपाकपच्चयो

१२. पीतिसहगतं धम्मं पटिच्च पीतिसहगतो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया ... पे० ... (परिपुण्णं, पटिसन्धि नित्य)।

### नभानपच्चयादि

१३. सुबसहगतं धम्मं पटिच्च सुबसहगतो धम्मो उप्पज्जित । नभानपच्चया – सुबसहगतं कायविञ्जाणसहगतं एकं खन्यं पटिच्च द्वे बन्धा, द्वे खन्ये पटिच्च एको खन्यो। (१)

उपेक्सासहगतं धम्मं पटिच्च उपेक्सासहगतो धम्मो उप्पज्जति नफानपच्चया – चतुविञ्जाणसहगतं' एकं खन्धं पटिच्च दे सन्धा, दे सन्धे पटिच्च एको सन्धो। (१)

१. चक्सविञ्जाणसहगतं – सी०, स्या०।

(नमग्गपच्चया नहेतुपच्चयसदिसं। मोहो नित्य। निवप्प-युत्तपच्चया परिपुण्णं अरूपपञ्हमेव)।

# (२) सङ्ख्या

सबं

१४. नहेतुया दस, नअघिपतिया दस, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके दस, नकाने हे, नमग्गे दस, निबप्पयुत्ते ६ दस (पच्चनीयं परिपुष्णं कातव्वं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

दुकं

१५. हेतुपच्चया नअघिपतिया दस, नपुरेजाते दस, नपच्छा-जाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नविष्पयुत्ते दस।

(अनुलोमपच्चनीयं वित्थारेन गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

दुकं

१६. नहेतुपच्चया आरम्मणे दस, अनन्तरे दस, समनन्तरे 10 दस, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये भाने सब्बे दस, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते दस, विप्पयुत्ते अत्थिया नित्थवा विगते अविगते सब्बे दस।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २-६. सहजातवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पञ्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्ट -वारो पि सम्पयुत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसा) :

В, 113

### ६७. पञ्हाबारो

# १. पच्चयानुलोमं

# (१) विभङ्गो

#### . हेतुपच्चयो

१७. पीतिसहगती घम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे पीतिसहगता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगती धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स हेतुपञ्चयेन ६ B. 114 पञ्चयो – पीतिसहगता हेतू सम्पयुत्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं हेतु-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (२)

पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुक्षसहगतस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगता हेत् सम्पयुक्तकानं पीति-सहगतानं च सुक्षसहगतानं च बन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटि- 10 सन्धिक्खणे ...पे o ...। (३)

१८. सुखसहगतो घम्मो सुखसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च घम्मस्स ... पे० ... (सुखमुळे तीणि )।

उपेक्खासहगती धम्मो उपेक्खासहगतस्य धम्मस्स हेतु. 16 पच्चयेन पच्चयो – उपेक्खासहगता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतु. पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... सुखसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ...पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगता च २० सुखसहगता च हेत् सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतानं च खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

### आरम्मणपच्चयो

१९. पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादियित्वा

उपोसयकम्मं कत्वा तं पीतिसहगतेन चित्तेन पञ्चवेक्खित, पीतिसहगता माना बृट्टहित्वा, मग्गा बृट्टहित्वा, फला बृट्टहित्वा तं पीतिसहगतेन चित्तेन पञ्चवेक्खित। अरिया पीतिसहगतेन चित्तेन पीतिसहगते पहीने किलेसे पञ्चवेक्खित्त, विक्खिम्भते किलेसे पञ्च-वेक्खित्त, पुब्वे समुदाचिष्णं किलेसे जानित। पीतिसहगते खन्धे पीतिसहगतेन चित्तेन अनिज्ञाने वृक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति अस्सादेन्ति अभिनन्दितः, तं आरुभ पीतिसहगतो रागो उप्पज्जित, विट्ठि उपपज्जित। पीतिसहगते खन्धे आरुभ पीतिसहगता खन्धा उप्पज्जित। (१)

पितिसहगतो धम्मो सुल्यसहगतस्य धम्मस्य आरम्मणपण्चयेन पण्चयो - पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं करवा तं सुल्यसहगतेन चित्तेन पण्चवेक्खति, पीतिसहगता फाना बुट्टीहत्वा, मगा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा तं सुल्यसहगतेन चित्तेन पण्चवेक्खति। अरिया सुल्यसहगतेन चित्तेन पीति
क्षा सहगतेन चित्तेन पण्चवेक्खित्त, विक्विम्यते किलेसे पण्चवेक्खित्त, पुळ्चे समुदाचिण्णं किलेसे जानितः। पीतिसहगते लन्ये सुल्यसहगतेन चित्तेन अभिन्यते। दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति अस्सादेतिन अभिन्यति । दिह उपप्यजित। पीतिसहगते लन्ये सुल्यसहगते पीतिसहगते लन्ये सार्वसहगते। पीतिसहगते लन्ये आरव्य सुल्यसहगता खन्या उपप्यजित। (२)

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चये – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादि-यित्वा उपोस्तथकम्मं कत्वा तं उपेक्खासहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खित, पीतिसहगता भाना बुद्धहित्वा, मगा बुद्धहित्वा, फला बुद्धहित्वा तं उपेक्खासहगतेन चित्तेन पच्चवेक्खितः। अरिया उपेक्खासहगतेन चित्तेन पीतिसहगते पहीने किलेसे पच्चवेक्खितः, विक्खिम्भते किलेसे पच्चवेक्खित्त, पुद्धं समुदाक्षिण किलेसे जानितः। पीतिसहगते बन्धं उपेक्खासहगतेन चित्तेन अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्तित्त अस्सादित्त अभिनन्दितः, तं आरब्ध उपेक्खासहगतो रागो उप्पज्जति, विद्वि उप्पज्जति, विचिकच्छा उप्पज्जति, उद्धक्चं उप्पज्जति। वेतोपरियलाणेन पीतिसहगत्वित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानितः, पीतिसहगता खन्धा चेतोपरियञाणस्स, पुर्वेनिवासानुस्सितजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतसञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगते खन्धे आरब्भ उपेक्खासहगता खन्धा उप्पज्जन्ति। (३)

पीतिसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च ६ धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दरवा सीलं समादियरवा उपोसथकम्मं करवा तं पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्बलित, पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्बलित, पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्खति। अरिया पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्खति। अरिया पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन पीतिसहगते पहीने किलेसे पञ्चवेक्बलित, विक्खिम्भते पञ्चवेक्खति, पुब्वे समुदाचिण्णे किलेसे आनित्त, पीतिसहगते च सुखसहगतेन च चित्तेन अरिज्ञचते दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित अस्मादित अभिनन्दित; तं आरब्भ पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन अर्मिनञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित अस्मादित अभिनन्दित; तं आरब्भ पीतिसहगतो च सुखसहगतो च रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। । ।

२०. सुखसहगतो धम्मो सृखसहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयो ...सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स अ च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – सुखसहगते खन्धे आरब्भ पीतिसहगता च सुखसहगता च खन्धा उप्पजनित। (४)

उपेक्खासहगती धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पण्चयेन पण्चयो – उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीलं समादि-यित्वा उपोस्त्रयक्रमं कत्वा तं उपेक्खासहगतेन चित्तेन पण्चवेक्खति, अ उपेक्खासहगता काना बुट्टीहत्वा, मगा बुट्टीहत्वा, फला बुट्टीहत्वा तं उपेक्खासहगतेन चित्तेन पण्चवेक्खति। अरिया उपेक्खासहगतेन चित्तेन उपेक्खासहगते पहीने किलेसे पण्चवेक्खति, विक्खमिसते B. 116

यथाकम्मुपगळाणस्स – स्या०। २-२. पीतिसहगतं पहीनं किलेसं – सी०, स्या०।
 विक्लम्भितं किलेसं – सी०, स्या०।

किलेसे पच्चवेक्खान्त, पुब्बे समुदाचिष्णे किलेसे जानिन्त । उपेक्खा-सहगते खन्धे उपेक्खासहगतेन चित्तेन अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; तं आरब्भ उपेक्खासहगतो रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, उद्बच्चं उप्पज्जित । चेतोपरियआणेन उपेक्खासहगतिचत्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति । आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स आरम्मणपच्चयो । उपेक्खासहगता बन्चा इद्धिविधजाणस्स, आरमणपच्चापस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, प्रवाकम्मूप्राणस्स, १० अनागतस्त्राणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । उपेक्खा-सहगते खन्धे आरब्भ उपेक्खासहगता बन्धा उप्पज्जिन । (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स...पं०...सुख-सहगतस्स धम्मस्स...पं०...पीतिसहगतस्स च सुख्महगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं १३ दत्वा सीलं समादियत्वा उपोस्थकम्मं कत्वा तं पीतिसहगतेन च सुख्महगतेन च चित्तेन पञ्चवेक्खति, उपेक्खासहगता फाना वृदु-हित्वा, मग्गा वृद्वहित्वा फला वृद्वहित्वा, तं पीतिसहगतेन च सुख्मह-गतेन च चित्तेन उपेक्खासहगते अरिया पीतिसहगतेन च सुख्मह-गतेन च चित्तेन उपेक्खासहगते पहीने किलेसे पञ्चवेक्खित, विक्ख-१ म्मितं किलेसे पञ्चवेक्खित्। पृथ्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानित्त। उपेक्खामहगते बच्चे पीतिसहगतेन च सुख्महगतेन च चित्तेन अनिच्चतो दुक्खतो अनत्तती विपस्सन्ति अस्मादेन्ति अभिनन्दन्ति; तं अरव्य पीतिसहगतो च सुख्महगतो च रागे उप्पज्जति, दिद्वि उप्पज्जति। उपेक्खासहगते खन्चे आरव्भ पीतिसहगता च सुख्यहगता ७ च खन्धा उप्पज्जित्। (४)

२१. पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स ...पे० ... सुखसहगतस्स धम्मस्स ...पे० ... उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं दत्वा सीलंसमादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा ...पे० ... 30 पीतिसहगते च सुखसहगते च खन्धे उपेक्खासहगतेन चित्तेन

अनिज्वतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ उपेक्खासहगतो रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित, विचि-किच्छा उप्पज्जित, उद्बच्च उप्पज्जित। चेतोपिरयआणेन पीतिसह-गतसुखसहगतचित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति। पीतिसहगता च सुखसहगता च खन्धा चेतोपिरयआणस्स, पुटेबेनिवासानुस्सित्वाणस्स, ४ यथाकम्मूपगआणस्स, अनागतंस्त्रआणस्स, अवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं च सुखसहगते च खन्ये आरब्भ उपेक्खा-सहगता खन्या उप्पज्जित। (१)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्म च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो (सिह्नृत्तं)। (४) 10

# अधिपतिपच्चयो

२२. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधि-पति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा सीळं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा पीतिसहगतेन चित्तेन तं गर्छ कत्वा पच्चवेक्वति, पीति-सहगता काना बुद्रहित्वा, मग्गा बुद्रहित्वा, फला बुद्रहित्वा पीति-सहगतेन चित्तेन तं गर्छ कत्वा पच्चवेक्वति । पीतिसहगते बन्धे पीतिसहगतेन चित्तेन गर्छ कत्वा अस्सादेति अभिनन्दितः, तं गर्छ कत्वा पीतिसहगतो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति । सहजाताधि-पति – पीतिसहगताथिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१)

पीतिसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ...। सहजाताधिपति – पीति-सहगताधिपति सम्पयुक्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

पीतिसहगतो घम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अघिपति-पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ... उपेक्खासहगतेन चित्तेन (सङ्ख्रित्तं)। (३)

पीतिसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधि-पति। आरम्मणाधिपति – पीतिसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ... । सहजाताधिपति – पीतिसहगताधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च • सुखसहगतानं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

२३. सुबसहगतो घम्मो सुबसहगतस्स घम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधि-पति – सुबसहगतेन चित्तेन दानं दत्वा ... पे० ...। सहजाताधिपति – सुबसहगताधिपति सम्पयुत्तकानं बन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुबसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणधिपति, सहजाताधिपति ... पे० ... । सहजाताधि-पति – सुबसहगताधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं खन्धानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सुबसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्य धम्मस्स अधिपति-<sup>15</sup> पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (मङ्क्षित्तं)। (३)

सुलसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुलसहगतस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति ...पे० ... । सहजाताधिपति – सुलसहगताधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुलसहगतानं च लम्बानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

२४. उपेक्खासहगतो धम्मो उपेक्बासहगतस्स धम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति ...पे० ...। सहजाताधिपति – उपेक्खासहगताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपति-<sup>26</sup> पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सङ्खित्तं)। (२)

उपेक्लासहगतो धम्मो सुलसहगतस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सङ्खित्तं)। (३)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो-आरम्मणाधिपति (सङ्क्षित्तं)। (४)

२५. पीतिसहगती च सुलसहगती च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधि-पति ... पे० ... । सहजाताधिपति – पीतिसहगता च सुलसहगता च अधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

पीतिसहगतो च सुलसहगतो च धम्मा सुलसहगतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति ...पे०...। सहजाताधिपति – पीतिसहगता च सुलसहगता च अधिपति सम्प-युत्तकानं सुलसहगतानं लन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

पीतिसहगतो च सुबसहगतो च धम्मा उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स 16 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति (सिङ्क्ष्तं)! (३)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधि-पति, सहजाताधिपति ... पे० ... । सहजाताधिपति – पीतिसहगता च सुखसहगता च अधिपति सम्पयुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुखसह- 15 गतानं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

### अनन्तरपच्चयो

२६. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीति-सहगतं अनुलोमं गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (इमिना कार- 20 णेन सब्बेसं पदानं पच्चयो ति दीपेतब्बो')। अनुलोमं बोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... बोदानं मग्गस्स ... मगो फलस्स ... फलं फलस्स ... अनुलोमं पीतिसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगती घम्मो सुबसहगतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पच्छिमानं प्रच्छिमानं अ सुबसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं अनु-

१. दीपेतब्बं – सी०, स्या०।

लोमं सुखसहगतस्स गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं अनुलोमं सुखसहगतस्स बोदानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीति-सहगतं अनुलोमं सुखसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

पीतिसहगतो घम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अनन्तर पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगतं चुितिचतं उपेक्खासहगतस्स उपपिति-चित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगतं भवङ्ग आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीतिसहगता विपाकमनोविञ्जाणधातु विपाक्ययाचे पितिसहगतं। विपाकमनोविञ्जाणधातु। १० भवङ्गं उपेक्खासहगतस्स भवङ्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। पीति-सहगतं कुसलाकुसलं उपेक्खासहगतस्स बुद्धानस्स ... किरियं बुद्धानस्स ... फलं बुद्धानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अनन्तराज्वयेन पञ्चयो पृतिमा पुरिमा पीतिसहगता

ध खम्मा पिछमानं पिछमानं पीतिसहगतां च सुखसहगतानं च खन्या नंजन्तराज्वयेन पञ्चयो। पीतिसहगतां अनुलोमं पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्य च गोत्रभुस्स अनन्तरापञ्चयेन पञ्चयो

...पे० ...पीतिसहगतं अनुलोमं पीतिसहगताय च सुखसहगताय च फलसमापत्तिया अनन्तरापञ्चयेन पञ्चयो। (४)

२७. सुखसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सुखसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं सुखसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। सुखसहगतं अनुलोमं सुखसहगतस्स गोत्रभुस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो ...पे ० ... सुख-सहगतं अनुलोमं सुखसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्क धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सुखसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... सुखसहगतं अनुलोमं पीतिसहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेनं पच्चयो। (२)

१. किरियामनोविञ्ञाण घातुषा - सी०, स्था० ।

सुस्तसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – सुत्तसहगतं चृतिचित्तं उपेक्खासहगतस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयो । सुत्तसहगतं भवङ्गं आवण्जनाय अनन्तर-पञ्चयो । पञ्चयो । सुत्तसहगतं भवङ्गं आवण्जनाय अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो । सुत्तसहगतं नायविञ्जाणं विपाकमनोधानुया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । सुत्तसहगता विपाकमनोविञ्जाणधानु । किरियमनोविञ्जाणधानु । अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । सुत्तसहगतं अवङ्गं उपेक्खासहगतस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । सुत्तसहगतं कुस्तानं कुस्तानं कुस्तानं कुस्तानं कुस्तानं कुस्तानं कुस्तानं अन्तरपञ्चयेन पञ्चयो । स्त्रस्य ॥ क्रतानं कुस्तानं कुस्तान

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च 10 धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा सुखसहगताः खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतां च खन्धा अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... सुखसहगतं अनुलोमं पीति-सहगताय च सुखसहगताय च फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

२८. उपेक्खासहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा उपेक्खासहगता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं उपेक्खासहगता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं उपेक्खासहगतानं खन्धानं ... पे० ... आवज्जना चतुत्रं विञ्जाणानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। उपेक्खासहगतं अनु-लोमं उपेक्खासहगताय फलसमापत्तिया ... निरोधा बुट्टहन्तस्स नेव- असञ्जानासञ्जायतनं उपेक्खासहगताय फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – उपेक्खासहगतं चृतिचित्तं पीतिसहगतस्स उपपत्ति-चित्तस्स ... पे० ... आवज्जना पीतिसहगतानं खन्धानं ... पे० ... 26 विपाकमनोधातु पीतिसहगताय विपाकमनोविञ्जाणधातुया ...पे० ... उपेक्खासहगतं मुद्धानुस्य पीतिसहगतस्स मबङ्गस्स ... पे० ... उपेक्खासहगतं कुसलाकुसल्यं पीतिसहगतस्स बुट्टानस्स ... किरियं वुट्टानस्स ... फल्यं बुट्टानस्स ... निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जा-यतनं पीतिसहगताय फल्यसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२) B. 122

25

उपेक्खासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... पीति-सहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (४)

# (तानियेव च गमनानि नियामेतब्बानि)।

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा उपितसहगताः च सुखसहगताः च खन्धा पिच्छमानं पीच्छमानं पीतिसहगताः च सुखसहगताः च खन्धाः पि ... पीतिसहगतः च सुखसहगताः च खन्धाः ... पे० ... पीतिसहगतः च सुखसहगतः च अनुलोम पीतिसहगतायः च .सुखसहगतायः च फल्समा-पत्तियाः अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

### समनन्तरपच्चयो

# सहजातपच्चयो

३१. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स सहजात-पञ्चयो – पीतिसहगतो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं सह-जातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्या द्विन्नं खन्यानं सहजातपञ्च-येन पञ्चयो ... पे० ... (पटिञ्चसदिसं सहजाते दस पञ्हा)।

### अञ्जामञ्ज-निस्सयपच्चया

३२. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो (दस पञ्हा कातब्बा)।

#### उपनिस्सयपच्चयो

३३. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो - आरम्मणुपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतुप-निस्सयो ... पे० ... । पकतुपनिस्सयो – पीतिसहगतं सद्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, पीतिसहगतं भानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं व उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्धि गण्हाति । पीति-सहगतं सीलं सतं चागं पञ्जं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति ... पे॰ ... मानं जप्पेति, दिद्धि गण्हाति । पीति-सहगतं रागं मोहं मानं दिद्धि पत्थनं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, पीतिसहगतं 10 भानं उप्पादेति ... पे॰ ... समापत्ति उप्पादेति । पीतिसहगतेन चित्तेन अदिन्नं' आदियति, मसा भणति, पिसुणं भणति, सम्फं पलपति, सन्धि छिन्दति, निल्लोपं हरति, एकागारिकं करोति, परिपन्थे तिद्रति, पर-दारं गच्छति, गामघातं करोति, निगमघातं करोति। पीतिसहगता सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा रागो मोहो मानो दिद्वि पत्थना 15 पीतिसहगताय सद्धाय सीलस्स सुतस्स चागस्स पञ्जाय रागस्स मोहस्स मानस्स दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो धम्मो सुलसहगतस्स धम्मस्स उपितस्सय-पच्चयो पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतूपित्ससयो – पीतिसहगतं सद्धं उपितस्साय अ सुल्लसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... समापित्तं उप्पादिति, मानं जप्पेति, दिष्ट्वं गण्हाति । पीतिसहगतं सीलं सुतं चागं पञ्जं रागं मोहं मानं दिर्द्वं पत्थनं उपितस्साय सुल्लसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... समापित्त उप्पादित । सुल्लसहगतेन चित्तेन अदिम्नं आदियति ... पे० ... निमामातं करोति । पीतिसहगता सद्धा ... पे० ... अ पत्थना सुल्लसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय सुल्लसहगतस्स काय-विञ्जाणस्स उपितस्सयपच्चयेन पञ्चयो । (२)

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सय-

१. आदिषां – सी०।

पञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप-तिस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – पीतिसहगतं सद्धं उपिनस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्जं उप्पादिति, समापित्तं उप्पादिति, मानं जप्पिति, दिद्धिं गण्हाति । पीतिसहगतं ६ सीलं ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । पीतिसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना उपेक्खासहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च

ग घम्मस उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण्यनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – पीतिसहगतं
सद्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति
... पे० ... दिट्ठं गण्हाति । पीतिसहगतं सील्ठं ... पे० ... पत्थनं उपनिस्साय पीतिसहगते च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे० ...

15 निगमघातं करोति । पीतिसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना पीतिसहगताय
च सुखसहगताय च सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन
पञ्चयो । (४)

३४. सुखसहगतो घम्मो सुखसहगतस्स घम्मस्स उपनिस्तय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्तयो, अनन्तरूपनिस्तयो, पकतूप-१० निस्तयो ... पे० ... । पकतूपनिस्तयो – सुखसहगतं सद्धं उपनिस्ताय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिष्ट्वं गण्हाति । सुखसहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं सुखसहगतं कायविञ्जाणं उपनिस्ताय सुख-सहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । सुखसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना सुखसहगतं कायविञ्जाणं सुखसहगताय सद्धाय १० ... पत्थनाय सुखसहगतस्स कायविञ्जाणस्स उपनिस्तयपच्चयेन पच्चयो । (१)

सुबसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकतुपनिस्सयो – सुबसहगतं सद्धं उपनिस्साय

१. सुलसहगतं सीलं – सी०, स्या०।

पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिष्टिं गण्हाति । सुखसहगतं सीलं ... पे० ... पत्वनं सुखसहगतं कायविञ्ञाणं उपनिस्साय पीति-सहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । सुखसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना सुखसहगतं कायविञ्ञाणं पीतिसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

सुस्तसहगतो धम्मो उपेक्सासहगतस्स धम्मस्स उपितस्सय-पञ्चयो पञ्चयो — आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पक्तूप-तिस्सयो ... पे० ... । पकतूपित्सयो — सुख्तसहगतं सद्धं उपित्स्साय उपेक्सासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्ञं उप्पादिति ... पे० ... दिष्ट्वं गण्हाति । सुख्रमहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं सुख्रसहगतं काय- 10 विञ्ञाणं उपित्साय उपेक्साहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... विगमघातं करोति । सुख्रसहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना सुख्रसहगतं कायविञ्ञाणं उपेक्खासहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपितस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो । (३)

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च 15 धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतूपनिस्सयो — सुखसहगतं सर्द्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिद्धं गण्हाति । सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिद्धं गण्हाति । सुखसहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं सुखसहगतं कायविञ्जाणं उपनिस्साय पीतिसहगतेन च सुखसहगतेच अ च चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं करोति । सुखसहगतेम सद्धा ... पे० ... पत्थना सुखसहगतं कायविञ्जाणं पीतिसहगताय च सुखसहगताय च सुखसहगताय च सुखसहगताय च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (४)

३५. उपेक्खासहगतो घम्मो उपेक्खासहगतस्स घम्मस्स उप- अ निस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूर्णनिस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – उपेक्खासहगते सद्धं उप-निस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... अभिञ्जं उप्पादेति ... पे० ... दिष्टुं गण्हाति । उपेक्खासहगतं सीलं ... पे० ... पत्थनं उपिकस्काय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमघातं अ करोति । उपेक्खासहगता सद्धा ... पे० ... पत्थना उपेक्खासहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक-त्यिनस्सयो ... ये ० ... । पकतूपिनस्सयो – उपेक्खासहगतं सद्ध उप-निस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... ये ० ... दिर्द्धि गण्हाति । उपेक्खासहगतं सीकं... ये ० ... पत्थनं उपिनस्साय पीतिसहगते-चित्तेन दानं देति ... ये ० ... निगमघातं करोति । उपेक्खासहगता सद्धा ... ये ० ... पत्थना पीतिसहगताय सद्धाय ... ये ० ... पत्थनाय उप-।० निस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

उपेक्खासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स घम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पे ० ... । पकतूपिनस्सयो – उपेक्खासहगतं सद्धं उपिनस्साय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे ० ... दिद्धं गण्हाति । उपेक्खा-16 सहगतं सीलं ... पे ० ... पत्थनं उपिनस्साय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे ० ... निगम्यातं करोति । उपेक्खासहगता सद्धा ... पे ० ... पत्थना सुखसहगतस्य सद्धाय ... पे ० ... पत्थनाय सुखसहगतस्स काय-विज्ञाणस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

B. 127

उपेक्खासहगती धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च श्र धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो — आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्त-रूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पं ० ...। पकतूपिनस्सयो — उपेक्खा-सहगतं सद्धं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिष्टुं गण्हाति। उपेक्खासहगतं सीळं ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुबसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुबसहगतेन च चित्तेन दानं देति ... पे० ... ... पत्थनं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुबसहगतेन सद्धाय ... पे० ... पत्थना पीतिसहगताय च सुखसहगताय च सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

३६. पीतिसहगतो च सुख्सहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्त-३० रूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सद्धं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... दिट्टिं गण्हाति । पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सीलं ... पे० ... पत्थनं उपनिस्साय पीतिसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... निगमपातं करोति । पीतिसहगता च सुखसहगता च सद्धा ... पे० ... पत्थना पीतिसहगताय सद्धाय ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन अपच्यो । (१)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा सुखसहगतस्स धम्मस्स उपिनस्सयोन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो — पीतसहगतं च सुखसहगतं च सद्ध उपिनस्सय सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... 10 दिट्टि गण्हाति। पीतिसहगतं च सुखसहगतेन चित्तेन दानं देति ... पे० ... पत्थनं उपिनस्साय सुखसहगतं च सुखसहगतं च सीळं ... पे० ... पत्थनां प्रवित्ताय सुखसहगतं च च्हानं देति ... पे० ... पित्यनां स्वत्तेन दानं देति ... पे० ... पत्थनां सुखसहगतं च सद्धाः ... पे० ... पत्थनां सुखसहगतां च सुखसहगतां च सद्धाः ... पे० ... पत्थनां सुखसहगतां सद्धाः ... पे० ... पत्थनां सुखसहगतस्स कायविञ्जाणस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

पीतिसहगती च सुस्नसहगती च धम्मा उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स उपितस्सथपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपित्स्सयो, अनन्तरूपतिस्सयो, पकतूपित्स्सयो ... पे० ... । पकतूपित्स्सयो – पीतिसहगतं च सुस्नसहगतं च सद्धं उपितस्साय उपेक्खासहगतेन चित्तेन दानं देति 
... पे० ... अभिञ्ञं उप्पादित ... पे० ... दिष्ट्वं गण्हाति । पीतिसहगतं व्य सुस्नसहगतं च सौलं ... पे० ... पर्यनं उपितस्साय उपेक्खासहगतेन 
चत्तेन दानं देति ... पे० ... पर्यनं उपितस्साय उपेक्खासहगतेन 
चत्तेन दानं देति ... पे० ... पर्यनं करोति । पीतिसहगतं च 
सुस्नसहगता च सद्धा ... पे० ... पर्यना उपेक्खासहगता सद्धाय 
... पे० ... पर्यनाय उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च थः सुखसहगतस्स च धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो- आरम्मणूप-निस्सयो, अनन्तरूपिनस्यो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूप-निस्सयो - पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सद्धं उपिनस्साय पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च चित्तेन दानं देति, सीलंसमादियति, उपोसथकम्मं करोति। पीतिसहगतं च सुखसहगतं च क्षानं उप्पादेति, विपस्सनं ३० B. 128

उप्पादेति, मम्मं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिष्टिं गण्हाति। पीतिसहगतं च सुखसहगतं च सीलं सूतं चागं पञ्जं रागं मोहं मानं दिष्टिं पत्थनं उपितस्साय पीतिसहगतेन च सुखसहगतेन च जित्तेन दानं देति, सीलं समादियति, उपोसचकम्मं करोति। पीति
ह सहगतं च सुखसहगतं च फानं उप्पादेति ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति। पीति-हगतेन च सुखसहगतेन च जित्तेन अदिक्षं आदियति, मुसा भणिति, पिसुणं भणित, सम्फं पलपति, सिन्चं छिन्दितं, निल्लोपं हर्राते, एकागारिकं करोति, परपत्थे तिष्टृति, परदारं गच्छित, याम
हर्गते, एकागारिकं करोति, परिपन्थे तिष्टृति, परदारं गच्छित, याम
हर्गते, एकागारिकं करोति, पितिसहगता च सुखसहगता

सद्धाः ... पे० ... पत्थना पीतिसहगता च सुखसहगता

पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

#### आमेबनपस्तयो

३७. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। पीति-15 सहगतं अनुलोमं पीतिसहगतस्स गोत्रभुस्स ... अनुलोमं बोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... बोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो घम्मो सुबसहगतस्य घम्मस्य आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता बन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं सुबसहगतानं बन्धानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । पीतिसहगतं २० अनुलोमं सुबसहगतस्य गोत्रमुस्य आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । पीति-सहगतं अनुलोमं सुबसहगतस्य वोदानस्य आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । पीतिसहगतं गोत्रम् सुबसहगतस्य मग्गस्य ... पीतिसहगतं बोदानं सुबसहगतस्य मग्गस्य आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स ज घम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुस्मिग पुरिमा पीतिसहगता खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतानं च खन्यानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पीतिसहगतं वोदानं पीति-सहगतस्स च सुखसहगतस्स च मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

३८. सुब्बसहगतो घम्मो सुब्बसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स घम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स च सुब्बसहगतस्स च घम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो (सङ्ख्रित्तं, पीतिनयं पस्सित्वा कातव्यं) ।

उपेक्खासहगती धम्मी उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आसेवन- व पच्चयेन पच्चयो-पुरिमा पुरिमा उपेक्खासहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उपेक्खासहगतानं खन्धानं ... पे० ... उपेक्खासहगतं वोदानं उपेक्खासहगतस्स मगगस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

३९. पीतिसहगतो च सुबसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स ... पे० ... सुबसहगतस्य धम्मस्स ... पे० ... पीतिसहगतस्स १० च सुबसहगतस्य अासेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पीतिसहगता च सुब्सहगता च बन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं पितिसहगता च सुबसहगतां च बन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पीतिसहगतं च सुबसहगतं च वौदानं पीतिसहगतं च मुखसहगतं च वौदानं पीतिसहगतं च सुबसहगतं पच्चयो। (३)

### कम्मपच्चयो

४०. पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे पीति-सहगता चेतनां सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नाना-खणिका – पीतिसहगता चेतना विपाकानं पीतिसहगतानं खन्धानं <sup>20</sup> कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

पीतिसहगतो घम्मो सुखसहगतस्य घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । पटि-सन्धिक्खणे पीतिसहगता चेतना सम्पयुत्तकानं सुखसहगतानं खन्धानं अ कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – पीतिसहगता चेतना विपाकानं सुखसहगतानं खन्धानं कम्मपच्चवेन पच्चयो । (२) पीतिसहगतो धम्मो उपेन्सासहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानास्त्रणिका –पीतिसहगता चेतना विपाकानं उपेन्सा-सहगतानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

पीतिसहगतो घम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – पीतिसहगता चेतना सम्ययुत्तकानं पीतिसहगतानं च सुखसहगतानं च खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। नाना-खणिका – पीतिसहगता चेतना विपाकानं पीतिसहगतानं च सुख-सहगतानं च खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

४१. सुखसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स (चत्तारि पि गणनानि पस्सित्वा कातब्बानि)।

४२. उपेक्खासहगती घम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका ... पे० ... ।

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन 15 पच्चयो। नानाखणिका – उपेक्खासहगता चेतना ... पे० ...।

उपेक्खासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – उपेक्खासहगता चेतना ... पे० ...।

उपेक्बासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानावणिका – उपेक्खासहगता ॐ चेतना ... पे॰ ... । (४)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स (चत्तारि कातब्बानि, पीतिसहगतं अनुमज्जन्तेन विभजितःबं)। (४)

### विपाकपच्चयो

४३. पीतिसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स विपाक-पच्चयेन पच्चयो – पीतिसहगती विपाको एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं 25 विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० .. पटिसन्धिक्खणे पीतिसहगती एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं ... पे० ... ।

(यथा पटिच्चवारे हेतुपच्चये एवं वित्थारेतव्बादस पञ्हा) ।

B. 131

### आहारपच्चयादि

४४. पीतिसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स आहार-पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भ्रानपच्चयेन पच्चयो, मगापच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, अत्थिपच्चयेन पच्चयो (दस पञ्हा वित्थारेतब्बा), नित्थपच्चन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो (नित्थ पि विगतं पि अनन्तरसिदसं), अविगतपच्चयेन व पच्चयो।

### (२) सङ्ख्या सर्वे

४५. हेतुया दस, आरम्मणे सोळस, अघिपतिया सोळस, अनन्तरे सोळस, समनन्तरे सोळस, सहजाते दस, अञ्जमञ्जे दस, निस्सये दस, उपनिस्सये सोळस, आसेवने दस, कम्मे सोळस, विपाके दस, आहारे इन्द्रिये फाने मग्गे सम्पयुत्ते अत्थिया दस, नित्थिया अ सोळस, विगते सोळस, अविगते दस।

(कुसलत्तिकं अनुलोमं अनुमज्जन्तेन गणेतःबं)।

अनुलोमं ।

### प<del>च्च</del>नीयुद्धारो

४६. पीतिसहगती घम्मो पीतिसहगतस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 132

ंपीतिसहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्म-पच्चयो। (२)

पीतिसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन थ पच्चयो'। (३)

१-१. सी०, स्या्० पोत्यकेसु नत्यि।

पीतिसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

४७. सुलसहगतो घम्मो सुलसहगतस्य धम्मस्य आरम्मण- पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सुखसहगती धम्मो पीतिसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्म-पच्चयेन पच्चयो। (२)

सुखसहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

सुखसहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-16 पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

४८. उपेक्खासहगतो धम्मो उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजानपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय पञ्चयेन पञ्चयो. कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

उपेक्खासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्य धम्मस्स आरम्मण-२० पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 133

उपेक्खासहगतो धम्मो सुखसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

उपेनखासहगतो धम्मो पीतिसहगतस्स च सुखसहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

४९. पीतिसहगतो च सुखसहगतो च घम्मा पीतिसहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१) पीतिसहगती च सुच्नाहरूको च घम्मा सुन्नाहरूतस्य घम्मस्स आरम्मणपञ्चयन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पीतिसहगतो च सुखसहगतो च धम्मा उपेक्खासहगतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मणञ्चयेन पञ्चयो। (३)

पीतिसहगतो च सुब्सहगतो च धम्मा पीतिसहगतस्स च सुब्सहगतस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

पच्चनीयुद्धारो ।

### २. पच्चयपच्चनीयं

### (Mari

५०. नहेतुया सोळस, नआरम्मणे नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नसहजाते नअञ्जमञ्जे निनस्तये नउपनिस्तये नपुरेजाते नपञ्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमग्गे नसम्पयुत्ते निवप्ययुत्ते नोअत्थिया नोनत्थिया नीविगते नोअवि-गते सब्बत्य सोळस ।

(पच्चनीयं अनुमज्जन्तेन गणेतव्हं)।

पच्चनीयं ।

15

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### 44

५१. हेतुपच्चया नआरम्मणे दस, नअधिपतिया दस, न-अनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्षाने नमग्गे नविप्पयुत्ते नोनत्थिया नोविगते सब्बत्थ दस्।

(अनुलोमपच्चनीयं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

बनुलोमपच्चनीयं ।

### ४. पञ्चयपञ्चनीयानुसोमं

पुरः नहेतुपच्चया आरम्मणे सोळस, अधिपतिया अनन्तरे समनन्तरे सोळस, सहजाते दस, अञ्जमञ्जे दस, निस्सये दस, उप-निस्सये सोळस, आसेवने दस, कम्मे सोळस, विपाके दस, आहारे दस, इन्द्रिये दस, फाने दस, मग्गे दस, सम्पयुत्ते दस, अत्थिया दस, नित्थया क सोळस. विगते सोळस. अविगते दस।

(पच्चनीयानुलोमं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । पीतित्तिकं निट्टितं ।

# **द. दस्सनेनपहातव्यत्तिकं**

- **§१. पटिच्यवारो**
- १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

 दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बं धम्मो उपपञ्जित हेनुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा । (१)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च ब चित्तसमृद्रानं रूप। (२)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपञ्चया — दस्सनेन पहातब्बं एकं बन्धं पटिच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३) 10

२. भावनाय पहातन्त्रं धम्म पटिन्त भावनाय पहातन्त्रो धम्मरे उप्पज्जित हेतुपन्त्रया – भावनाय पहातन्त्रं एकं सन्धं पटिन्त्र तयो सन्धाः...पे०....द्वे सन्धं पटिन्त्र द्वे सन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पच्जति हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बे सन्धे 16 पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बं घम्मं पटिच्च जावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च घम्मा उप्पज्बन्ति हेनुपंच्या — : भावनाय पहातब्बं एकं सन्धं पटिच्च तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे o ... द्वे सन्धे पटिच्च द्वे सन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३) 20

 नैवदस्सनेन नमावनाय पहातब्बे बम्म पटिच्च नेवदस्स-नेन नमावनाय पहातब्बो घम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – नेवदस्सनेन

नभावनाय पहातव्यं एकं बन्ध पटिच्च तथी बन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे ० ... द्वे बन्धे पटिच्च द्वे बन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं । पटि-सन्धिक्खणे नेवदस्तनेन नभावनाय पहातव्यं एकं बन्धं पटिच्च तथी बन्धा कटता च रूपं ... पे ० ... द्वे बन्धे पटिच्च द्वे बन्धा कटता च ६ रूपं, बन्धे पटिच्च बन्धु बन्धु पटिच्च बन्धा; एकं महाभूतं पटिच्च तथी महाभूता ... पे ० ... द्वे महाभूते पटिच्च द्वे महाभूता, महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटनारूपं उपादारूपं। (१)

 ४. दस्मनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पटिच्च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया– क्रांत्रस्यनेन पहातब्बे खन्धे च महाभते च पटिच्च चित्तसमद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातःबं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया -भावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते चपटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

### आरम्मणपच्चयो

 ५. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो
 उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं सन्धं पिटच्च तथो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे पिटच्च द्वे सन्धा । (१)

भावनाय पहातव्वं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातव्वो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – भावनाय पहातव्वं एकं खन्धं पटिच्च तयो सन्धा...पे०...द्वे सन्धे पटिच्च द्वे सन्धा। (१)

नेवदरसनेन नभावनाय पहातव्वं धम्मं परिच्च नेवदरसनेन नभावनाय पहातव्वो धम्मो उप्पञ्जित आरम्भणपच्चया – नेवदरसनेन नभावनाय पहातव्वं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे परिच्च हे खन्धा। परिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वं एकं खन्धं परिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे परिच्च हे खन्था। अवंवत्युं परिच्च खन्धा। (१)

### अधिपतिपच्चयो

६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पच्चति अधिपतिपच्चया ... तीणि भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उपपज्जित अधिपतिपच्चया ... तीणि। B. 137

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातस्बं घम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातस्बो घम्मो उप्पञ्जित अधिपतिपञ्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च क्ष्पं ... पे० ... द्वे खन्ये पिटच्च द्वे खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ; एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता ... पे० .. द्वे महाभूते पिटच्च द्वे महाभूता, महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं। (१)

७. दस्सनेन पहानव्यं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहानव्यं च धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहानव्यो धम्मो उप्पज्जित अधि- 10 पितपच्चया – दस्सनेन पहानव्ये खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्त-समृद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पटिच्च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति अघि-पतिपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्त- 15 समुद्वानं रूपं। (१)

### अनन्तर-समनन्तरपच्चया

 दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मणसिदसं)।

### सहजातपच्चयो

९. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उपपज्जित सहजातपच्चया ...तीणि।

. भावनाय पहातब्बं घम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बो घम्मो उपपज्जित सहजातपच्चया ...तीणि।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असञ्ज- अ सत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

१०. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूप।

भावनाय पहानव्यं च नेवदस्मनेन नभावनाय पहातव्यं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यो धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – भावनाय पहातव्ये खन्त्रे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

#### अञ्जमञ्जपच्चयो

११. दस्सनेन पहातव्वं धम्मं पटिच्च दस्मनेन पहातव्वो 10 धम्मो उपपञ्जति अञ्जमञ्जपच्चया ... एकं।

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्परन्ति अञ्जमञ्जपच्चया .. एकं।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहानव्यं धम्मं पटिच्च नेवदस्यनेन नभावनाय पहानव्यं धम्मे उप्यज्ञनि अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चया – नेवदस्यनेन ।

काभावनाय पहानव्यं एकं खन्यं पटिच्च नयो खन्या .पे० .हे बन्धे पटिच्च हे बन्धा। पटिमिथ्यक्यणे नेवदस्यनेन नभावनाय पहानव्यं एकं खन्यं पटिच्च हे बन्धा। पटिमिथ्यक्यणे नेवदस्यनेन नभावनाय पहानव्यं एकं बन्धं पटिच्च हे खन्धा वत्यु च. सन्धं पटिच्च हे खन्धा वत्यु च. सन्धं पटिच्च हे खन्धा वत्यु च. सन्धं पटिच्च हे अन्धा तत्यु च. सन्धं पटिच्च हे अन्धा पटिच्च हे अन्धा पटिच्च हो महाभूते पटिच्च हे अनहाभूता; वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ..पे० ... हे महाभूते पटिच्च हे महाभूता।

### निस्सयपच्चयादि

१२. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पच्जित निस्सयपच्चया (हेनुपच्चयसिदसं), उपनिस्सयपच्चया ... तीणि, पुरेजातपच्चया ... तीणि (पटिसन्धि नित्य), आसेवनपच्चया (विपाकपटिसन्धि नित्य), कम्मपच्चया (परिपुण्णं। अज्झानिका च असञ्जसत्तानं च महाभृता)।

#### विपाकपच्चयो

१३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पिटच्च नेब-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित विपाकपच्चया — विपाकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे० ... पिटसन्धिक्खणे ... पे० ... बन्धे पिटच्च वत्थु, वत्थु पिटच्च खन्धा; एकं महाभूतं ...पे० ... महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्ता- क रूपं उपादारूपं। (१)

आहारपच्चयादि

१४. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उपपज्जित आहारपच्चया (पिरपुष्णं, अज्भित्तका महाभूना च आहार-समृद्वानं च), इन्द्रियपच्चया (कम्मपच्चयसदिसं), भानपच्चया, मग्य-पच्चया (हेतुपच्चयसदिसं), सम्ययुत्तपच्चया (आरम्भणपच्चयसदिसं), विष्ययुत्तपच्चया (अर्मणपच्चयसदिसं), विष्ययुत्तपच्चया (कुसलित्तके विष्ययुत्तपच्चयादिसं), अत्थिपच्चया (सहजातपच्चयसदिसं), नित्थपच्चया।

# (२) सङ्ख्या

## सुद्धं

१५. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, महजाते नव, अञ्ज्ञमञ्जेतीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके क्र एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, भाने नव, मम्पयुत्ते तीणि, विष्ययुत्ते नव, अस्थिया नव, नस्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते नव (इमानि पदानि अनुमज्जन्तेन अनुलोमं गणेतब्बं)।

अनुलोमं।

## २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

१६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे पटिच्च 20 विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन

नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्ठानं च रूपं...पे०...द्दे खन्धं पिटच्च ...पे०...अहेतुकपिटसन्धिक्षणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पिटच्च नयो
खन्धा कटता च रूपं...पे०...द्दे खन्धं पिटच्च द्दे खन्धा...पे०..

क्षा कटता च रूपं...पे०...द्दे खन्धं पिटच्च द्दे खन्धा...पे०..

क्षा पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च खन्धा; एकं महाभूतं पिटच्च
तयो महाभूता...पे०...महाभूते पिटच्च वित्तममुट्ठानं असञ्जस्पान एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता...पे०...महाभूते पिटच्च
कटनाह्मं उपादारूपं। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

१७. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जित नआरम्मणपच्चया—-दस्सनेन पहातब्बे खन्चे पिटच्च चिन्तसमृद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातव्यं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्यो धम्मो उप्पर्जीन नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्ये २० सन्धे पटिच्च चित्तसमद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटि-सित्धक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, अ खन्धे पटिच्च बत्यु; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उत्समुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

अहेत्कं पटिसन्धिक्खणे – स्या०।

१८. दस्सनेन पहातव्वं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वं च अम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वो धम्मो उपपञ्जित नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातव्वे खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

B. 141

भावनाय पहातत्वं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वं च ब धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वो धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातत्वे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

१९. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपतिपच्चया (परिपुण्णं हेतुपच्चयसदिसं), 10 नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया।

# नपुरेजातपच्चयो

२०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बं धम्मो उप्परजित नपुरेजातपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च तथी खन्धा ... पे०...। (१)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो ... पे० ... अरूपे भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे 2० खन्घे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो...पे०...भावनाय पहातब्बे खन्धे पटिच्च चित्तसभुट्टानं रूपं। (२)

२१. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पिटच्च नेव- 26 दस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया –

अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातद्वं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्ये पटिच्च हे खन्या, नेवदस्सनेन नभावनाय पहातद्वं खन्ये पटिच्च हे खन्या, नेवदस्सनेन नभावनाय पहातद्वं खन्ये पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्यिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या कटता च रूपं ... पे० ... के हे बन्ये पटिच्च हत्यु, वत्युं पटिच्च खन्या; एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... । (१)

दस्सनेन पहातव्यं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यं च 10 धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्यो धम्मो ... पं० ... दस्स-नेन पहातब्ये खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृट्टानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्ये च महाभूते च पटिच्व <sup>16</sup> चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

#### नपच्छाजातपच्चयादि

२२. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

२३. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पटिच्च 25 दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बो धम्मो उष्पज्जति नकम्मपच्चया –भावनाय पहातब्बे खन्घे पटिच्च भाव-नाय पहातब्बा चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन व्य नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे सन्धे पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा

चेतना; बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... । (१)

## नविपाकपच्चयो

२४. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (नअघिपतिपच्चयसदिसं, पटि-सन्घि नस्यि)।

## नआहारपच्चयो

२५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआहारपच्चया — बाहिरं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभृतं ...पे० ...।

## नइन्द्रियपच्चयो

२६. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... नइन्द्रिय-पच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं एकं महाभूतं ... पे० ... 10 असञ्जसत्तानं महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं।

## नभानपच्चयो

२७. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं ... पे० ... नभान-पच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... ढे खन्धे ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... ।

# नमग्गपच्चयो

२८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... नमग्गपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्घि-क्खणे ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... वाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतु-समुद्धानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... ।

# नसम्पयुत्तपच्चयो 🏢

२९. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव- अ

नाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नसम्पयुत्तपच्चया (नआरम्मण-सदिसं)।

## नविष्पयुत्तपच्चयो

३०. दस्सनेन पहातब्बं ... पे० ... नविष्पयुत्तपञ्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ...। (१)

B. 144 5 भावनाय पहातब्बं ... पे० ... निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे भाव-नाय पहातब्बं एकं खन्यं ... पे० ... । (१)

> नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं ... पे० ... नविष्पयुत्तपच्चया - अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्जसत्तानं 10 ... पे० ... । (१)

#### नोनत्थि-नोविगतपच्चया

३१. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय ...पे० ... नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया (नआरम्मणसदिसं)।

#### (२) सङ्ख्या

३२. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया नव, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्अमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये 15 पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपञ्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नम्भाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थया पञ्च, नोविगते पञ्च (अत्वा गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

# ३. प<del>ण्य</del>यानुकोमप<del>ण्य</del>नीय

## हतुदुक

३३. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया नव, २० नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्चभञ्चे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे

तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थया पञ्च, नोविगतें पञ्च (एवं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

अनुलोमप<del>ण्य**तीयं**</del>

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

#### नहेतुदुकं

३४. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, सम-नन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, व विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, भाने तीणि, मम्मे द्वे, सम्ययुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अल्थिया तीणि, निस्थया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं अनुमज्जन्तेन गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २. सहजातवारो

# १-४. पच्चयानुलोमादि

३५. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं सहजातो दस्सनेन पहातब्बा धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं सहजाता 10 तयो खन्धा... पे०... द्वे खन्धे सहजाता ... पे०... (सहजातवारो पटिच्चवारसिदसो)।

§ ३. पच्चयवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

३६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि।

भावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया भावनाय ... तीणि

३७. नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया — नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया — नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्या चित्तसमुद्रानं च रूपं...पे०... दे खन्धं ...पे०... पटिप्तिन्धक्षणे नेवदस्पनेन किमानाय पहातब्बं एकं खन्यं पच्चया तयो खन्या करता च रूपं...पे०... द्वे खन्धं पच्चया द्वे खन्धा ...पे०... खन्धं पच्चया व्या सम्या। एकं महाभूनं पच्चया तयो महाभूना...पे०... महाभूनं पच्चया वित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। बत्युं पच्चया नेवदस्तनेन नभावनाय पहातव्वा खन्था। (१)

 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातुःबं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातुब्बो धम्मो उष्पज्जित हेतुपच्चया – यत्थुं पच्चया दस्सनेन पहातुब्बा खन्या। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय <sup>16</sup> पहातब्बा खन्धा। (३) .

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्त्र्वं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातत्त्र्वो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्त्र्वो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – बर्यु पच्चया दस्अनेन पहातत्त्र्वा खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमृद्रानं रूपं। (४)

नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चथा भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय पहातब्बा खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (५)

३८. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं अ च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे च वत्युं च पच्चया द्वे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं च ब वश्युं च पञ्चया तयो खन्या ... पे० ... द्वे खन्धे च वस्युं च पञ्चया द्वे खन्धा, दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूप। (३)

३९. भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – 10 भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च ...पे०...। (१)

भावनाय पहातव्वं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातव्वे खन्धे च महाभूते च पच्चया 16 चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं अ च...पे०...मावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्त-समुद्धानं रूपं। (३)

## आरम्मणपच्चयो

४०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ..पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ..पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं उप्यज्जित आरम्मणपञ्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पञ्चया तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धं ...पे०...। पटिसन्धिक्षणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं 6 पञ्चया तयो खन्या...पे०...द्वे खन्यं ...पे०...। पटिसन्धिक्षणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं 6 पञ्चया तया खन्या...पे०...द्वे खन्यं...पे०...वर्षं पञ्चया खन्या, चक्खायतनं पञ्चया काय-विज्ञाणं, वर्षं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्बति आरम्मणपच्चया – बत्थुं पच्चया दस्सनेन 10 पहातब्बा खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बा खन्या। (३)

४१. दस्सनेन पहातब्बंच नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं 15 च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तथी खन्धा...पे०...हे खन्धे च वत्थुं च पच्चया...पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो घम्मो उप्पज्जित आरम्मण-२० पच्चया – भावनाय पहातब्बं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे च वत्थुं च पच्चया द्वे खन्धा। (१)

#### अधिप्रतिपस्त्रगाति

४२. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पन्जति अधिपतिपच्चया (परिपुण्णं, पटिसन्धि नित्थि), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मणसदिसं)।

#### सहजातपच्चयो

B. 149 क्ष दस्सनेन पहातब्बं घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो घम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं ... तीणि। भावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया ... तीणि। ४३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...इं खन्धं पच्चया द्वे खन्धा...पे०...पिट-सिन्धक्वणे...पे०...क्वं पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्या; एकं क्रमहाभूतं पच्चया तयो महाभूता...पे०...महाभूतं पच्चया...पे०... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं...पे०... चक्खायतनं पच्चया काय-विञ्जाणं, वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबा खन्या।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया दस्सनेन 10 पहातःबो धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया (अवसेसा हेतुपच्चय-सर्विसा)।

#### अञ्जमञ्जपच्चयादि

४४. दस्सनेन पहातःबं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातःबो धम्मो उप्पज्जित अञ्जमञ्जपञ्चया, निस्सयपञ्चया, उपनिस्सय-पञ्चया, पुरेजातपञ्चया (पटिसन्धि निस्य), आसेवनपञ्चया १६ (पिटसन्धि निस्य), आसेवनपञ्चया १६ (पिटसन्धि निस्य), विपाकं च), कम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया, आहारपञ्चया, इन्द्रियपञ्चया, आतापञ्चया, मम्पयुत्त-पञ्चया, विप्यपुत्तपञ्चया, अस्थिपञ्चया, निस्यपञ्चया, विपात-पञ्चया, अस्थिपञ्चया, अस्थिपञ्चया, अस्थिपञ्चया, अस्थिपञ्चया, अस्थिपञ्चया, अस्थिपञ्चया, अस्यि

# (२) सङ्ख्या

४५. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, 20 अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सय सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, भाने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्ययुत्ते सत्तरस, अख्यिया सत्तरस, निष्यया सत्तरस, विपाय सत्तरस, अविगते सत्तरस 25 (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गी

# नहेतुपच्चयो

४६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो घम्मो

उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे पच्चया उद्धच्चसहगतो

मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया — अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ।० चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे०... द्वे खन्धं ... पे०... अहेतुकंपटिसन्धिक्खणं ... पे० ... खन्धं पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अहेतुका नेवदस्सनेन नभावनाय ।० पहातक्वा खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्वं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया विचिकिच्छा-सहगतो मोहो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय ७ पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – वत्थुं पच्चया उद्धच्च-सहगतो मोहो। (३)

४७. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्यज्जित नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते खन्घे च बत्युं च पच्चया अ विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

B. 151

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च

धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे च बत्युं च पच्चया उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

४८. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – नेव- १० दस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया कटत्तारूपं, खन्धे पच्चया बत्थु; एकं महाभूतं पच्चया ...पेo... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पेo...। (१)

४९. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 16 तब्बं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्धया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित 20 नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहात बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

#### नअधिपतिपच्चयादि

५०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया इस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया (सहजातसदिसं), नअनन्तर-पच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जामञ्जापच्चया, नउपनिस्सयपच्चया। 28

B. 152

# नपुरेजातपच्चयो

५१. दस्सनेन पहातत्वं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातव्वो धम्मो उप्पज्जीत नपुरेजातपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातव्वं एकं सन्यं पच्चया...पे०...। (१)

दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्यज्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे स्रन्थे पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (२)

भावनाय पहातःबं धम्मं पच्चया भावनाय पहातःबो धम्मो उप्पञ्जति नपुरेजातपच्चया – अरूपे भावनाय पहातःबं एकं सन्धं पच्चया...पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातभच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

५२. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वं धम्मं उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया — 

अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्वं एकं सन्धं पच्चया तथो 
सन्धा ... पे० ... नेवदस्तनेन नभावनाय पहातव्वं सन्धं पच्चया 
स्वत्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिनस्वणे ... पे० ... सन्धं पच्चया 
कटतारूपं, सन्धं पच्चया वत्थु, वत्युं पच्चया सन्धा; एकं महाभूतं 
... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं 

... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं 

... पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं 

... पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, अतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं

दस्सनेन पहातःबं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबं च धम्मं पच्चया नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातःबे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

B. 183 अ भावनाय पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च वम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्गानं रूपं। (१)

#### नपच्छाजातपच्चयावि

५३. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

५४. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बे धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे पच्चया दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं ... पे०... नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्धे पच्चया भावनाय पहातब्बा चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं ... पे०... नकम्मपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे खन्चे पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना; बाहिरं, आहारसमृहानं, उतुसमृहानं...पे०...। (१) 10

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – वत्थुं पच्चया भावनाय 16 पहातब्बा चेतना। (३)

५५. दस्सनेन पहातब्बं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बे खन्धे च बत्थुं च पच्चया दस्सनेन पहातब्बा चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बं च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बे खन्चे च वत्युं च पच्चया भावनाय पहातब्बा चेतना। (१)

# नविपाकपच्चयादि

५६. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (परिपुष्णं, पटिसन्धि नत्थि), अ न ब्राहारपञ्चया – बाहिरं, उतुसमुद्वानं', असञ्ज्ञसत्तानं...पे०... नइन्द्रियपञ्चया – वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ...पै०... महाभूतं पञ्चया रूपजीवितिन्द्रयं ... नझानपञ्चया – पञ्च विञ्ज्ञाणं ...पै०... बाहिरं ...पे०... असञ्ज्ञसत्तानं ...पै०... नझानपञ्चया – पञ्च विञ्ज्ञाणं ...पै०... बाहिरं ...पे०... असञ्ज्ञसत्तानं ...पे०... अहेतुकं पर्वे सत्यः पञ्चया तयो खन्या वित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे०... अहेतुकं पर्वित्तस्वकृषणं ...पे०.. एकं महाभूतं ...पे०... असञ्ज्ञसत्तानं ...पे०... नसम्पयुत्तपञ्चया ...पे०... अरूपं पञ्चया ...पे०... अरूपं भावनाय पहातत्वं एकं खन्यं पञ्चया ...पे०... अरूपं भावनाय पहातत्वं एकं खन्यं पञ्चया तयो खन्या ...पे०... अरूपं भावनाय पहातत्वं प्रकं खन्यं पञ्चया तयो खन्या ...पे०... अरूपं नेवदस्तनेन नभावनाय पहातत्वं एकं खन्यं पञ्चया तया तयो खन्या तयो खन्या ...पे०... हे खन्यं ...पे०... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं...पे०... हे सन्यं... पे०... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं...पे०... नोविष्यच्चया त्यो त्यात्वात्वया ...पे०... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं...पे०... नोनित्वपञ्चया त्या त्यात्वात्वया त्या

## (२) सङ्ख्रधा

५७. नहेतुया सत्त, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपत्तिया सत्तरस,

ग्विन नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये
पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस,
नकम्मे सत्त, नविपाके मनरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं,
नझाने एकं, नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्प्रयुत्ते तीणि,
नीनित्यया पञ्च, नीविगते पञ्च।

पच्चनीयं।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

५८. हेतुपच्चया नआरम्मणं पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निषपके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगतं पञ्च।

अनुलोमपच्चनीयं ।

B. 155

१. जतु-सी०। २. बाहारं-सी०।

# ४. वच्यवसच्यनीयानुलोमं

५९. नहतुपश्चया आरम्मणे सत्त, अनस्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्त, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये सत्त, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे छ, सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्ते सत्त, अवियते सत्त, अवियते सत्त, (एवं ब्रिगितन्ते)।

पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

# § ४. निस्सयवारो

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो कातब्बो)

# § ५. संसट्टवारो

- १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विभक्को

## हेत्पच्चयो

६०. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं संसट्ठो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्ति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बं एकं खन्धं संसट्ठा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे संसट्ठा द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातव्वं धम्मं संसट्टो भावनाय पहातब्वो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्वं एकं खन्घं संसट्टा ...पे० ...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं धम्मं संसद्घो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया – नेवदस्सनेन ७ नभावनाय पहातःबं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...पे०...पिट-सिचक्षको नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबं एकं खन्धं संसद्घा ...पे०...। (१)

B. 18

#### आरम्मणपच्चवो

६१. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं संसद्घो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया (सब्बानि पदानि वित्थारेतब्बानि तीणि, तीणि)।

## (२) सङ्ख्या

६२. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मगो तीणि, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, नित्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि।

अनुलोमं।

## २. प<del>च्च</del>यप<del>च्च</del>नीयं

# (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

) ६३. दस्सनेन पहातब्बं धम्मं संसद्वो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्थे संसद्वो विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बं धम्मं संसद्दी भावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपञ्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे संसद्दी उद्धच्चसहगती 16 मोही। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं धम्मं संसट्टो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बं एकं खन्धं संसट्टा तथो खन्धा ... पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

#### नअधिपतिपच्चयादि

9. 167 20 ६४. दस्सनेन पहातव्वं धम्मं संसद्दो दस्सनेन पहातव्वो धम्मो उप्पजित नअधिपतिपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया,

नकासेबनपञ्चया, नकम्मपञ्चया, निवपाकपञ्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय...पे०...नझानपञ्चया – पञ्चविञ्ञाणं...पे०... नमग्गपञ्चया – अहेतुकं...पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो...पे०... नविष्पयुत्त-पञ्चया ... तीणि ।

## (२) सङ्ख्या

६५. नहेतुया तीणि, नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, त नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाकं तीणि, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि।

पच्चतीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

६६. हेतुपच्चया नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्पयुत्ते तीणि।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

६७. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे हे, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अस्विया तीणि, नित्यया तीणि, 16 विगते तीणि, अविगते तीणि।

> पच्चनीयानुलोमं । संसट्टवारो ।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

# १. पच्चयानुलोमावि

६८ः दस्सनेन पहातब्बं धम्मं सम्पयुत्तो दस्सनेन पहातब्बो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया (सम्पयुत्तवारो संसट्टवारसदिसो)। प॰ २~२२

в. 15

६ ७. पञ्हाबारो

१. प<del>च्च</del>यानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुप<del>च्च</del>यो

६९. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा हेतू चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहात-बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृट्टानानं च रूपानं 10 हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

७०. भावनाय पहातब्बी धम्मो...पे०...धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-16 तब्बस्स...पे०...भावनाय पहातब्बा हेतू चित्तसमुट्टानानं रूपानं हेतूपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातःब्बे धम्मो भावनाय पहातःबस्स च नेब-दस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स च धम्मस्स...पे०...भावनाय पहातःबा हेत् सम्पय्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन १० पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स...पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा हेत् सम्पयुतकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा हेतू 25 सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

७१. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बं रागं अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकच्छा उप्पज्जित। दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, दिर्हि अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ दस्सनेन अपहातब्बं रोगो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकच्छा उप्पज्जित। दिव्दिन्यक्षो रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उपपज्जित विचिकच्छा उप्पज्जित। दिव्दिन्यक्छा उपप्पज्जित। दिव्दिन्यक्छा उप्पज्जित, दिट्ठि उपपज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित। दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उपपज्जित। (१) 10

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नृभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया दस्सनेन पहातब्बे पहीने किलेसे पञ्चवेस्स्तित, पुब्बे समुदाचिष्णे किलेसे जानितः। दस्सनेन पहातब्बे बन्धे अनिञ्चतो दुक्सती अनत्ततो विपस्सन्ति। वेतोपरिय-आणेन दस्सनेन पहातब्बीचत्तसमिङ्गस्स चित्तं जानित। दस्सनेन पहातब्बीचत्तसमिङ्गस्स चित्तं जानित। दस्सनेन पहातब्बी खन्धा चेतोपरियआणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिआणस्स, यथाकम्मूप्राआणस्स, अन्यातस्या आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चये। (२)

७२. भावनाय पहातब्बी घम्मो भावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स' आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्ब रागं अस्सा- 20 दैति अभिनन्दित, तं आरु-भ भावनाय पहातब्बे रागो उप्पञ्जित, उद्धच्चं उप्पञ्जित। भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उप्पञ्जित, उद्धच्चं आरु-भ उद्धच्चं उप्पञ्जित। भावनाय पहातब्वं दोमनस्सं उप्पञ्जित, भारनाय पहातब्बं दोमनस्सं आरु-भ भावनाय पहात्बं दोमनस्सं उप्पञ्जित, उद्धच्चं उप्पञ्जित। (१)

भावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बं रागं अस्सादेति B. 160

१. रूपं - सी० १ २. यबाकम्मपगनावस्स - स्या० । ३, सी० पोत्वके नत्य ।

अभिनन्दति, तं आरक्भ दस्सनेन पहातब्बे रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जिति। उद्धच्चं आरब्भ दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्प-ज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित। भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकिच्छा उपपञ्जित। (२)

भावनाय पहातः वो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा तब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो अरिया भावनाय पहातः वे पहीने किलेमे पञ्चवेसवितः, विक्वम्भिते किलेसे 10 पञ्चवेस्वितः, पुःवे समुदाचिष्णे किलेसे जानितः। भावनाय पहातः वे अनिञ्चतो दुक्वतो अनत्ता विपस्सितः, वेतोपरिय-आणेन भावनाय पहातः विस्तिमित्रस्स चित्तं जानितः। भावनाय पहातः वा च्या चेतोपरियआणस्स, पुःवेनिवासानुस्सितिआणस्स, यथाकम्मूपनआणस्स, अावज्जनाय आरम्मण-15 पञ्चयेन पञ्चयो। (३)

७३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बिस धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चये – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पञ्चवेक्खति, झाना बुट्टहित्वा झानं पञ्चवेक्खति, पुब्बे सुचिण्णानि पञ्चवेक्खति, झाना बुट्टहित्वा झानं पञ्चवेक्खति। अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं पञ्चवेक्खन्ति, फलं पञ्चवेक्खन्ति, नित्वानं पञ्चवेक्याने पञ्चवेक्यनित, मग्गस्स, फल्टस्त, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। चक्खुं अनिञ्चतो वुक्खतो अनत्तवा आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। चक्खुं अनिञ्चतो वुक्खतो अनत्ता विपस्तितः, सोतं... प्रानं...जिल्ह्यं... कायं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्यं...क्य

B. 161

१-१. पहीनं किलेसं – सी०, स्या०। २-२. विश्वनिश्वतं किलेसं – सी०, स्या०। ३-३. सी०, स्या० पोत्वकेसु नत्वि। ४-४. सी०, स्या० पोत्वकेसु नत्वि।

नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स ...पे०... रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... फोट्टबायतनं कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबा खन्धा इद्धिविधजाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पुन्वेनिवासानुस्सति-जाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय व आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोमथनम्मं कत्वा तं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ दस्सनेन पहातःबो रागो उपपञ्जित, विट्ठि उपपञ्जित, विचिकिच्छा उपपञ्जित, 10 दस्सनेन पहातःबो दोमनस्सं उपपञ्जित। पुःबे सुचिष्णानि अस्सादेति अभिनन्दित... पे०... झाना बृट्ठहित्वा झानं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो ...पे०... दिट्ठि ...पे०... बिचिकिच्छा ...पे०... झाने परिहोने विप्यिटसारिस्स दसनेन पहातब्बो दोमनस्सं उपपञ्जित। चक्खुं अस्सादेति अभिनन्दित...पे०... सोतं ...धानं... 10 जिल्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गत्वे ... रसं... फोट्ठःबे... वत्थुं...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बे स्वयं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिकिच्छा ...पे०... दस्तनेन पहातब्बो रोगो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिकिच्छा ...पे०... दस्तनेन पहातब्बो रोगो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिकिच्छा ...पे०... दस्तनेन पहातब्बो रोगो ...पे० ... दिट्ठि...पे०... विचिकिच्छा ...पे०...

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स 20 धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दरवा सीलं समादियिरवा उपोसाथकम्मं करवा तं अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित, उद्धञ्चं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उपप्ज्जित। पुटबे सुबिण्णानि ग्रेज माना बुट्टहिरवा ..पे ... चक्खुं ..पे ... वत्युं ... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बं बच्चे 25 अस्सादेति ...पे ०... तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित, उद्धञ्चं उपपज्जित, भावनाय पहातब्बो (१)

## अधिपतिपच्चयो

७४. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो --आरम्मणाधिपति, सहजाता- १०. १०१ घिपति । आरम्मणाधिपति – दस्सनेन पहातब्बं रागं गर्र करवा अस्सादेति अभिनन्दित, तं गरं करवा दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पञ्जित, दिट्ठि उपपञ्जित; दिट्ठि गरं करवा अस्सादेति अभिनन्दित, तं गरं करवा दस्सनेन पहातंब्बो रागो उपपञ्जित, दिट्ठि उपपञ्जित । सहआताधिपति – दसनेन पहातंब्बो दिपित सम्प्रयुक्तकानं अध्यानं अधिपतिपचच्चेन पच्चयो । (१)

दस्सनेन पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – दस्सनेन पहातब्बाधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन 10 पच्चयो।(२)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – दस्सनेन पहातब्बाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

७५. भावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाता-धिपति। आरम्मणाधिपति – भावनाय पहातःबं रागं गरं करवा अस्सादेति अनिन्दति, तं गरं करवा भावनाय पहातःबो रागो उपपज्जित। सहजातिधित – भावनाय पहातःबाधिपति सम्प्युसकानं क्ष्यानां अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातःबो धम्मो बस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – भावनाय पहातःबं रागं गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा दस्सनेन पहातःबो रागो उप्पज्जित, दिट्टि उप्पज्जित। (२)

भावनाय पहातस्बो घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बस्स घम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताघिपति – भावनाय पहातब्बाघिपति चित्तसमुद्धानानं रूपानं अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चथेन

पञ्चयो। सहजाताधिपति – भावनाय पहातव्याधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं चिक्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

७६. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणा-धिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं क समादियत्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा पच्चवेक्सति, पुग्ने सुचिष्णानि ...पे क... झाना बुट्टिहत्वा झानं गरुं कत्वा पच्चवेक्सति, अरिया मग्गा बुट्टिहत्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्सत्ति, कलं गरुं कत्वा पच्चवेक्सत्ति, नित्वानं गरुं कत्वा पच्चवेक्सत्ति, नित्वानं गरुं कत्वा पच्चवेक्सत्ति, नित्वानं गोत्रभुस्त, बोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति —नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बाधिपति सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःवी धम्मी दस्सनेन पहा-तथ्वस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोस्तथकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा अस्सा- 15 देति अभिनन्दित, तं गरुं कत्वा दस्सनेन पहातब्बी रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित। पृथ्वे सुचिण्णानि गरुं कत्वा ...पे०... झाना बुट्टीहत्वा झानं गरुं कत्वा ..पे०... चक्खुं ...पे०... वत्युं... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातथ्वे खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दित, तं गरुं कत्वा दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्भणधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसधकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा अस्सादिति अभिनन्दित, तं गरुं कत्वा भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित। पुब्बे... पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो सगरं कत्वा अस्सादिति अभिनन्दित, तं गरुं कत्वा भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित। (३)

#### अनन्तरपच्चयो

७७. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्बा

खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं दस्सनेन पहातब्बानं खन्यानं अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो।

दस्सनेन पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा भावनाय पहातब्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं भावनाय पहातब्बानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स 10 धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्बा खन्धा बुद्धानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो' नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स' अनन्तरपच्चयेन पच्चयो — पुरिमा पुरिमा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पच्छिमानं विवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स...अनुलोमं वोदानस्स ... योत्रभु मगास्स ... बोदानं मग्गस्स ... मणो फलस्स ... फलं फलस्स ... अनुलोमं फलसमापत्तिया ... निरोधा बुटुहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जावतनं फलसमापत्तिया अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स...पे०... आवज्जना दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अनन्तरथच्चयेन पच्चयो – आवज्जना भावनाय पहातब्बानं अन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### समनन्तरपच्चयो

७८. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं)।

१. सी० पोत्यके नत्यि।

20

#### सहजातपच्चवो

७९. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो ... तीणि ।

भावनाय पहातब्बो घम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स... तीणि।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन क नभावनाय पहातःबस्सनेम निवदस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो एको खन्धो तिष्णकं बन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पेठ ... दे बन्धा ... पेठ ... पटिसन्थिक्षणे ... पेठ ... बन्धा वत्यस्य पटिसन्धिक्षणे ... पेठ ... वन्धा वत्यस्य स्वापानं ... पेठ ... पटिसन्यक्षणे ... प्रकारपच्ययेन पच्चयो । वत्यु बन्धानं ... पेठ ... महाभूतं तिष्णक्षं महाभूतानं ... पेठ ... वाह्यभूता चित्तसमुद्वानां रूपानं ... पेठ ... वाह्यस्य सहायसमुद्वानं, उतु-समुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पेठ ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा च महाभूता च चित्त- 16 समृद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो । (१)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा खन्धा च महाभूता च चित्त-समुद्रानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### अञ्जमञ्जपच्चयो

८०. दस्सनेन पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अञ्जयञ्जपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बी एको सन्धो तिष्णन्नं सन्धानं...पे०...। (१)

भावनाय पहातब्बो घम्मो भावनाय पहातब्बस्स घम्मस्स ...पे०...भावनाय पहातब्बो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं...पे०...। (१) 25

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेसु नृत्यि।

नवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स...पे०...नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं अञ्जभञ्जपच्चयेन पच्चयो...पे०...दे खन्धा ...पे०... पंटसन्धिनक्षणं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी एको ७ खन्धो तिण्णन्नं बन्धानं वत्युस्स नभावनाय पहातब्बी एको । ... चे०... दे खन्धा ...पे०... दे खन्धा ...पे०... वत्यु खन्धानं...पे०... एकं महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो..पे०... असञ्जमन्त्रपानं...पे०... पक्षा महाभूतां तिण्णन्नं महाभूतां अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो..पे०... असञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो..पे०...

## निस्सयपच्चयो

८१. दस्सनेन पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स 19 निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... तीणि ।

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स ... तीणि।

नेवैदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बस्य धम्मस्स निस्तयपञ्चयेन पञ्चयो – नेवदस्सनेन 15 नभावनाय पहातब्बो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं ... पे० ... द्वे खन्या ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्या बत्थुस्स ... पे० ... वत्थु खन्यानं ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... असञ्ज-सत्तानं ... पे० ... चक्खायतनं चक्कुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्थु ... पे० ... । (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – वत्थु दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – वत्थु भावनाय पहातब्बानं खन्धानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

८२. दस्सनेन पहातब्बो च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा दस्सनेन पहातब्बोस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बो एको खन्धो च बत्धु च तिष्णन्नं खन्धानं निस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो ... पे ० ... द्वे खन्धा ... पे ० ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो - दस्सनेन पहातब्बा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च व

धम्मा भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - भाव-नाय पहातब्बो एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं निस्सय-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... । (१)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन 10 पच्चयो - भावनाय पहातब्बा खन्धा च महाभता च चित्तसमद्वानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

## उपनिस्सयपच्चयो

८३. दस्सनेन पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो - दस्सनेन पहातब्बं रागं 15 उपनिस्साय पाणं हनति, अदिन्नं आदियति ... पे० ... सङ्कं भिन्दति । दस्सनेन पहातब्बं दोसं मोहं दिद्धि पत्थनं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे 0 ... सङ्घं भिन्दति । दस्सनेन पहातब्बो रागो दोसो मोहो दिद्वि पत्थना दस्सनेन पहातब्बस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स दिद्विया पत्थ-नाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतप-निस्तयो ... पे ० ... । पकतपनिस्तयो - दस्तनेन पहातब्बं रागं उप-निस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति ... पे० ... समापत्ति उप्पादैति । दस्सनेन पहातब्बं दोसं ...पे ० ... पत्थनं उपनिस्साय 25 दानं देति ... पे॰ ... समापत्ति उप्पादेति । दस्सनेन पहातब्बो रागो दोसो मोहो दिद्रि पत्थना सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स फलसमापत्तिया उपनिष्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

B 169

८४. भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बो रागो दोसो मोहो मानो पत्थना भावनाय पहातब्बस्स रागस्स दोसस्स । मोहस्स मानस्स पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स घम्मस्स उपनिस्सवपच्चयेन पच्चयो – आरम्मण्यनिस्सयो, पकत्पनिस्सयो ... पे०...।
पकत्पनिस्सयो – भावनाय पहातब्बं रागं उपनिस्साय पाणं हनित
... पे० ... सङ्घं भिन्दित । भावनाय पहातब्बं दोसं मोहं मानं पत्थनं

उपनिस्साय पाणं हनित ... पे० ... सङ्घं भिन्दित । भावनाय पहातब्बो
रागो दोसो मोहो मानो पत्थना दस्सनेन पहातब्बस्य रागस्स दोसस्स
मोहस्स दिद्वया पत्थनाय उपनिस्सवपच्चयेन पच्चयो। सकभण्ड छन्दरागो परभण्ड छन्दरागस्य उपनिस्सवपच्चयेन पच्चयो। सकभण्ड छन्दरागो परभण्ड छन्दरागस्य उपनिस्सवपच्चयेन पच्चयो। स्व । (२)

भावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपिनस्सवपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपनिन्स्सयो ...पे० ...। पकतूपिनस्सयो – भावनाय पहातब्बं रागं उपनिन्साय दानं देति ...पे० ... समापित उप्पादित । भावनाय पहातब्बं
दोसं मोहं मानं पत्थनं उपिनस्साय दानं देति ...पे० ... समापित
जपादित । भावनाय पहातब्बो रागो दोसो मोहो मानो पत्थना
सद्धाय ...पे० ... फलसमापिता उपिनस्सवपच्चयेन पच्चयो (३)

८५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स उपिनस्सयप्रच्येन पञ्चयो – आरम्भणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ...पे० ...। पक्तूपक्ष्मित्यो – सद्धं उपिनस्साय दानं देति ...पे० ... समापित उप्पादेति। सील सुतं चागं पञ्जं कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उत् भोजनं
सेनासनं उपिनस्साय दानं देति ...पे० ... समापित उप्पादित। सद्धा
सीलं सुतं चागो पञ्जा कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उत् भोजनं सेनासनं सद्धाय ...पे० ... पञ्जाय कायिकस्स सुख्तस्स, कायिकस्स दुक्खस्स
अल्लसमापितया उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

25

B. 170

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतुपनिस्सयो ... पे० ...। पकतुपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय दिद्वि गण्हाति । सीलं ... पे ० ... सेनासनं उपनिस्साय पाणं हनति ...पें ... सङ्घं भिन्दति । सद्धा ... पे . ... सेनासनं दस्सनेन पहातब्बस्स 5 रागस्स दोसस्स मोहस्स दिद्विया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स धम्मस्य उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - आरम्मणपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतूपनिस्मयो ... पे ० ... । पकतूपनिस्सयो - सद्धं उप- 10 निस्साय मानं जप्पेति। सीलं ... पे० ... पञ्जं कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उत् भोजनं सेनासनं उपनिस्साय मानं जप्पेति। सद्धा ... पे० ... पञ्जा कायिकं सुखं कायिकं दुक्खं उत् भोजनं सेनासनं भावनाय पहा-तब्बस्स रागस्स दोसस्स मोहस्स मानस्स पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

# पूरेजातपच्चयो

८६. नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स परेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मण-प्रेजातं, वत्यप्रेजातं । आरम्मणप्रेजातं - चक्खं अनिच्चतो दक्खतो अनत्ततो विपस्सति, सोतं ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... रूपे ... सहे ... गन्धे ... रसे ... फोटूब्बे ... वत्थुं ... पे० ... दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, थ दिब्बाय सोतघातुर्या सद्दं सुगाति । रूपायतनं चक्खुविञ्ञाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्थुपुरे-जातं - चक्खायतनं चक्खविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बानं खन्धानं पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स घम्मस्स पूरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं - चक्खुं अस्सादेति अभिनन्दतिः, तं आरब्भे दस्स-नेन पहातब्बो रागो उप्पन्जति, दिद्वि उप्पन्जति, विचिकिच्छा उप्पज्जिति, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित ...पे० ... बत्युं अस्सादेति अभिनन्दिति ; तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्प-ज्जिति, दिद्वि उप्पज्जिति, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित । वत्युपुरेजातं – बत्यु दस्सनेन पहातब्बानं खन्धानं ४ परेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स पूरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चक्खुं अस्सादेति अभिनन्दितः, तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उप्पज्जित, उद्धच्चं उप्पज्जित, भावनाय पहातब्बो विभानस्सं उपपज्जित ... सोतं ... पे० ... कायं ... रूपे ... पे० ... फोट्टुंज्वे ... वत्युं अस्सादेति अभिनन्दितः, तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उपपज्जित, उद्धच्चं उपपज्जित, भावनाय पहातब्बो रागो उपपज्जित। वत्युपुरेजातं – वत्यु भावनाय पहातब्बां सन्धानं पुरेजात-पच्चयो। (३)

#### पच्छाजातपच्चयो

८७. दस्सनेन पहातब्बी घम्मो नेवदस्सनेन नमावनाय पहा तब्बस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता दस्सनेन पहातब्बा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मी नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स अधम्मस्स पच्छाजतपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता भावनाय पहातब्बा सन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी धम्मी नेवदस्सनेन नभाव-3. 171 नाय पहातब्बस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स 26 पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आसेवनपच्चयो

८८. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स

आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्बा सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं ... पे० ... आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा भावनाय पहातब्बा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं ... पे० ... आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातःबस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं ... पे० ... आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभूस्स ... अनुलोमं वोदानस्स ... गोत्रभु मग्गस्स ... वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१) 10

#### कम्मपच्चयो

८९. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – 15 दस्सनेन पहातब्बा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – दस्सनेन पहातब्बा चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन 20 पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्घानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बा चेतना चित्त-समुद्वानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२) B. 172

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो — भावनाय पहातब्बा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बी घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना सम्प्रयुक्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रातानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना सम्प्रयुक्तकानं खन्धानं १० कटता च रूपानं ... पे० ...। नानाखणिका – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बा चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### वियाकपच्चयो

९०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो - विदाको 16 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं जित्त-समुद्वानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्थि-खणे ... पे० ... खन्या वत्यस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ।

# आहारपच्चयादि

९१. दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो (सिङ्क्ष्तं), कबळीकारों ... (सत्त पञ्हा)

В. 173 20 इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, चक्खुन्द्रियं च ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रियं च ... पे० ... (सत्त पञ्हा) भानपञ्चयेन पञ्चयो, मग्गपञ्चयेन पञ्चयो, सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो।

# विष्पयुत्तपच्चयो

९२. दरसनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – दस्सनेन

१. कर्बाळकारो – स्या०।

पहातब्बा खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं (इदं पि क दस्सनेन सदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वो धम्मो नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातव्बस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पञ्छाजातं । सहजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्तवा खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धि- 10 क्खणे नेवदस्तनेन नभावनाय पहातव्बा खन्धा कटतारूपानं विष्ययुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो, खन्धा वत्थुस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, वत्यु खन्धानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं – वन्खायतनं चन्खु-वञ्जाणस्म... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्म ... पे० ... वत्यु नेव-दस्यनेन नभावनाय पहातञ्बानं खन्धानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। 15 पञ्छाजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्सै कायस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं वत्यु दस्सनेन पहातब्बानं सन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं बत्यु भावनाय पहा-तःबानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

# अस्थिपच्चयो

९३. दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातःबो एको खन्यो तिण्णन्नं 26 खन्यानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्या ... पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बी धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाबातं। सहजाता – प० २-२४

दस्सनेन पहातब्बा खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन निभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्यानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं ...पे० ... हे खन्या ...पे० ...। (३)

भावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्स '... तीणि (दस्सनेन सदिसं कातब्बं)।

९४. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन 10 नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पूरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमदानानं च अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० .. 15 खन्धा वत्थुस्स...पे०...वत्यु खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो; एकं महाभूतं ... पे० ... असञ्जसत्तानं एकं महाभृतं ... पे० ... । पूरेजातं - चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, सोतं ... पें० .. कायं ... रूपे ... पे० ... फोटूब्बे ... वत्यं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विषरसित; दिव्बेन चक्लना रूपं परसित, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं n सुणाति, रूपायतनं चक्खविञ्जाणस्स ... पे o ... फोटुःबायतनं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... चक्खायतनं चक्खविञ्जाणस्स ... पे० ... काया-यतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बा खन्धा पूरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन 26 पच्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स ... पे० ... रूपजीवि-तिन्द्रियं कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो घम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अत्विपच्चयेन पच्चयो -पुरेजातं चक्खुं अस्सादेति अभि-नन्दति; तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि

१. पहातब्बस्स बम्मस्स – स्या०।

उप्पज्जित, विचिकिच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बं दोमनस्सं उप्पज्जित, सोतं ... पे० ... वत्युं अस्सादेति ... पे० ... वत्यु दस्सनेन पहातब्बानं सन्धानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्त धम्मस्त अस्यिपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं चक्खुं अस्तादेति अभि- क नन्दितः; तं आरब्भ भावनाय पहातब्बो रागो उपपज्जित, उद्धच्चं उपपज्जित, भावनाय पहातब्बं दोमनस्सं उपपज्जित, सोतं ... पे० ... वत्युं अस्तादेति अभिनन्दित ... पे० ... वत्युं भावनाय पहातब्बानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

९५. दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नमावनाय पहातब्बो 10 च धम्मा दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सह-जातं, पुरेजातं । सहजातो – दस्सनेन पहातब्बो एको खन्धो च बत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा च बत्थु च ... पे० ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च 16 धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजात, पच्छाजात, आहार, इन्द्रियं। सहजाता – दस्सनेन पहातब्बा सन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बा सन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – 20 दस्सनेन पहातब्बा स्वा च कटला रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – 20 स्थाने पहातब्बा सन्धा च रूपानं स्थानं स्यानं स्थानं स्

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा भावनाय पहातब्बस्स ... पे० ... (हे पञ्हा कातब्बा)।

### नित्य-विगताविगतपच्चया

९६. दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स 25 B. 176 नित्यपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

१. विट्ठि - सी॰, स्था॰। २. पहातब्बा च - सी॰।

### (२) सङ्ख्या

९७. हेतुया सत्त, आरम्मणे अट्टा, अधिपतिया दस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये अट्टा, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भागे सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अस्थिया तेरस, निस्थिया सत्त, विगते सत्त, अविगते तेरस (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं।

# प<del>ञ्च</del>नीयुद्धारो

९८. दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातःबो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स च नेवदस्सनेन 10 नभावनाय पहातःबस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

९९. भावनाय पहातन्वो धम्मो भावनाय पहातन्वस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बी धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स 20 आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

मावनाय पहातब्बो धम्मो भावनाय पहातब्बस्था च नेवदस्सनेन व्व नभावनाय पहातब्बस्स च धम्मस्स सहजातप्च्चयेन प्च्चयो। (४)

B. 177

१००. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहार-पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो धम्मो दस्सनेन पहातब्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो धम्मो भावनाय पहातःबस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो,  $_{10}$  पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

१०१. दस्सनेन पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा दस्मनेन पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (१)

दस्सनेन पहातःबो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबस्स धम्मस्स सहजातं, 15 पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा भावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं । (१)

भावनाय पहातब्बो च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बो च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बस्स धम्मस्स सहजातं, 20 पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

पच्चनीयुद्धारो ।

B. 178

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सहस्रा

१०२. नहेतुया चुद्दस, नआरम्मणे चुद्दस, नअघिपतिया चुद्दस, नअनन्तरे चुद्दस, नसमनन्तरे चुद्दस, नसहजाते दस, नअञ्जमञ्जे दस, निनस्सये दस, नउपनिस्सये चुद्दस, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते चुद्दस, नआसेवने चुद्दस, नकम्मे चुद्दस, नविपाके चुद्दस, नआहारे 26 चुद्दस, नइन्द्रिये चुद्दस, नक्षाने चुद्दस, नमम्मे चुद्दस, नसम्पयुत्ते दस, निबप्ययुत्ते अट्ठ, नोअस्थिया अट्ठ, नोनित्थिया चुह्स, नोविगते चुह्स, नोअविगते अट्ठ (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

१०३: हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअघिपतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नआहारे सत्त, नइन्द्रिये सत्त, नऋने सत्त, नमम्मे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेत्य्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

१०४. नहेनुपच्चया आरम्मणे अट्ट, अधिपतिया दस, अनन्तरे 
भ सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, 
उपनिस्सये अट्ट, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, 
कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भागे सत्त, सम्मम् 
सत्त, सम्मयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्थिया सत्त, 
विगते सत्त, अविगते तेरस (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयानुलोमं। दस्सनेनपहातब्बत्तिकं निद्रितं।

# **६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकत्तिकं**

## ६१. पटिच्चवारो

- १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विश्रङ्गो हेतुपच्चयो
- दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... । (१)

R. 179

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहा- ढ तब्बहेतुके खन्थे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे o ... द्वे खन्धा ... पे o ... । (३)

 भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... । (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके 16 खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं।। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्ब-हेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति

१. सन्धे – सी०, स्या०।

हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेनुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं...पे० ... द्वे खन्धा । (३)

३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्या – ६ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं... पे०... द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं; विचिकच्छासहगतं उद्धच्चसहगतं मोहं पिटच्च चित्त-समुद्वानं रूपं। पिटसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या कटता च रूपं... पे०... द्वे खन्या १०... पे०... खन्यं पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च खन्या; एकं महाभूतं पिटच्च... पे०... महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो उप्यज्जित हेनुपच्चया – विचिकिच्छासहगत् असेहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्ययुत्तका खन्धा। (३)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन १० पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पज्जित हेनुपच्चया – विचिकिच्छासहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुक्तका खन्धा चित्तममुद्वानं च रूपं। (४)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा अ उप्पज्जित हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं। (५)

४. दस्सनेन पहानब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्परजित -

१. स्था० पोत्वके नत्वि।

हेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च मोहं च पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बट हेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्घे च महाभूते च ॰ पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्घे च मोहं च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – विचिकिच्छा- 10 सहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं च मोहं च पटिच्च द्वे खन्धा ... पे० ...। (३)

५. भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्यनेन नभावनाय पहा-तथ्बहेतुकं च धम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – उद्धच्चसहगतं एकं खन्धं च मोहं च पिटच्च तयो । । खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च मोहं च पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातव्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्ब-हेतुकं च धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्धे च मोहं च पिटच्च २० चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बहेनुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेनुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पज्जन्ति हेनुपच्चया – उद्धच्च-सहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च 25 रूपं ...पेo...। (३)

#### आरम्मणपच्चयो

६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं प०२ – २५ एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा... पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छा-सहगते खन्चे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा च मोहो च ...पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा च मोहो च। (३)

७. १६२ १० भावनाय पहातस्बहेनुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहातस्बन हेनुको धम्मो उप्यज्जित आरम्मणपच्चया ... तीणि । (दस्सनेन सिदसं विभिज्तस्बं) ।

> ७. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पच्जित आरम्मणपञ्चया 16 – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा...पे०... द्वे खन्धं पिटच्च द्वे खन्धा। पिटसन्धिक्खणे...पे०... वत्थुं पिटच्च खन्धा। (१)

> नेवदस्सनेन' नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहात बहेनुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छा-श्य सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भाव-नाय पहातब्बहेतुकोधम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या। (३)

८. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नमावनाय पहा-अ तब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे च मोहं च पटिच्च हे खन्धा। (१)

१. दस्सनेन – सी०, स्था० ।

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवरस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – उद्बच्चसहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तथो खन्धा ... पेठ ... दे खन्धे च मोहं च पटिच्च दे खन्धा । (१)

### अधिपतिपच्चयो

 ९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्ब- ४ हेतुको धम्मो उपपज्जित अधिपतिपच्चया ...तीणि (हेतुसदिसा)।

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च ... पे**० ... तीणि** (हेतुसदिसा, अधिपतिया<u>ः</u>,मोहो नित्य)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया १० — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वं खन्धा, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे० ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादा-रूपं। (१)

१०. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय 14 पहातब्बहेतुकं च घम्मं पटिच्च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति अधिपतिया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्ये च महा-भूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हतुकं च घम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो अ उप्पज्जति अधिपतिपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे च महा-भूते च पटिच्च चित्तसमूट्टानं। रूपं। (१)

#### अनन्तर-समनन्तरपच्चया

११. रस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्म पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको घम्मो उप्पज्जति अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मण-सर्विसं)।

### सहजातपच्चयो

- १२. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे **खन्धे पटिच्च द्वे** खन्धा। (१)
- दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपञ्जित सहजातपच्चथा – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुके खन्धे पिटच्च चित्तसमृट्ठानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्धे पिटच्च मोहो चित्तसमृट्ठानं च रूपं। (२)

दस्सनेन पहातव्बहेतुकं घम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको

म नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जित्त

महजातपच्चया – दस्मनेन पहातव्बहेतुकं एकं खन्यं पिटच्च तथो

खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... हे खन्थे पिटच्च हे खन्या चित्त
समुट्टानं च रूपं , विचिकिच्छासहगतं एकं खन्यं पिटच्च तथो खन्या

मोहो च चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... । (३)

१३. भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित सहजातपच्चया – भावनाय पहातब्ब-हेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे पिटच्च द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहानब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च नवदस्सनेन नभावनाय अ पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – भावनाय पहा-तब्बहेतुके खन्ये पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्ये पटिच्च मोहो च चित्तसमुद्वानं च रूपं। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जित्त च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जित्त क्ष सहजातपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो श्वन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... हे खन्धे पिटच्च तयो खन्धा मित्त-समुद्वानं च रूपं; उद्बच्चसहगतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा मोहो च चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ...। (३) १४. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पञ्जित सहजात-पच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं...पे०...द्व खन्धे...पे०...विचि-किच्छासहगतं उद्यच्चसहगतं मेंट पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पिट- क सन्विक्खणे...पे०...खन्ये पिटच्च वत्युं पटच्च खन्या; एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता...पे०...बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं एकं...पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया – विचिकिच्छा- 10 सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पिटच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया (सिङ्क्ष्मं। हेतु-सिद्सं कातब्वं)। (३)

### अञ्जमञ्जपच्चयादि

१५. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं धर्मा पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेनुको 16 धर्मा उप्पच्चित अञ्जानञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सय-पच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाक-पच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भानपच्चया, मगगपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्युत्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नित्यपच्चया, विगत-पच्चया, अविगतपच्चया। 20

# (२) स**ह्य**या

#### सुब

१६. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे एकादस, अघिपतिया नव, अनन्तरे एकादस, समनन्तरे एकादस, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकादस, पुरेजाते एकादस, आसेवने एकादस, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, काने सत्तरस, मम्मे सत्तरस, सम्पयुत्ते एकादस, विष्ययुत्ते 26

सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नित्थिया एकादस, चिगते एकादस, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

### २. प<del>च्च</del>यपच्चनीयं

# (१) विमङ्गो नहेत्पच्चयो

१७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचि-किच्छासहगते खन्ये पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति नहेतुपच्चया – उद्वच्चसहगते सन्धे पटिच्च उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेव
क्रियुण्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुप्च्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... हे सन्धा; अहेतुकंपटिसन्धिक्सणे ... पे० ... सन्धं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च सन्धा; एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज
क्षितानं ... पे० ... । (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

१८. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुक धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय १० पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहा-तब्बहेतुके खन्मे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणप<del>ण्च</del>या –

15

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके सन्धे पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं उद्घच्चसहगतं मोहं पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्सणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके सन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, सन्धे पटिच्च वत्यु ...पे०...एकं महाभूतं ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०...। (१)

१९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पिटच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पजित नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुको खन्मे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्मे च मीहं च पिटच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे च महा-भूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं; उद्बच्चसहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं; उद्बच्चसहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

२०. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नअघिपतिपच्चया (सहजातसदिसं), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया।

# नपुरेजातपच्चयो

२१ दस्सनेन पहातब्बहेनुकं घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहा- 20 तब्बहेनुको घम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – श्ररूपे दस्सनेन पहा- तब्बहेनुकं एकं खन्धं पटिच्च ... पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकोधम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छा-सहगते खन्चे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो; दस्सनेन पहातब्ब- 🔉 हेतुके खन्चे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२) दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति नपुरे-जातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा मोहो च...पे० ...द्वे खन्धा । (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं ... तीणि (दस्सनेन सदिसं)।

. २२. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति नपुरेजात- पच्चया – अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा .. पे० ... दे खन्धा , नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- । तब्बहेतुके सन्धं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं; विचिकच्छासहगतं उद्धच्च- सहगतं मोहं पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... असञ्जसत्तानं ... पे० ... । (१)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छा-15 सहगतं मोहं पटिच्च सम्पय्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे उद्धच्च-सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयत्तका खन्धा। (३)

२३. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं च नेवदस्सनेन नमाबनाय पहा-श्र तब्बहेनुकं च धम्मं पटिच्च दस्सनेनं पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च तयो खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित नपुरेजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्ये च मोहं च पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं। (२)

१. खन्चे – सी०, स्था०। २. सी०, स्था० पोत्यकेसु नरियः। ३. दस्सनेन समावनाय – स्था०।

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मा पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया (इमे पि द्वे कातब्बा)।

### नपच्छाजातपच्चयादि

२४. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

२५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहे हेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पञ्जीत नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके 10 सन्धे पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्यज्जति नकम्मपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पटिच्च नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं 15 ...पे० ...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – विचिकिच्छासहगतं मोहं पटिच्च सम्पय्तका चेतना। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च भावनाय 20 पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका चेतना। (३)

२६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च घम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पञ्जित नकम्मपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च सम्प- 26 युक्तका चेतना। (१)

प॰ २-२६

15

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे च मोहं च पटिच्च सम्पयुक्तका चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयो

२७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (पटिसन्धि नित्थ)।

# नआहारपच्चयादि

२८. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपञ्जित नआहार-पच्चया – बाहिरं, उतुममुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ... नइहिद्य-१० पच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, अमञ्ज्ञसत्तानं .. पे० .. महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रयं ... नभानपच्चया – पञ्चविञ्जाणं ... पे० ... (महाभूता कातब्बा) नमम्मपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं ... पे० ... अराञ्जसत्तानं .. पे० ... ससम्प्रकृतपच्चया ।

# नविष्पयुत्तपच्चयादि

२९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्तपच्चया—अरूपे विचिकिच्छा-20 सहगते खम्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो सन्धा मोही च ...पे० ... द्वे सन्धा। (३)

10

B. 191

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपञ्जति नविष्पय्तपच्चया – अरूपे भावनाय ... तीणि।

३०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पटिच्च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित नविप्पयुत्त-पच्चया – अरूपे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्यं व पटिच्च तयो खन्या ...पे० ... द्वे खन्ये पटिच्च द्वे खन्या; बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ...पे० ...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नविष्ययुक्तपच्चया – अरूपे विचिकिच्छा-सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुक्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नविप्पयुत्तपच्चया – अरूपे उद्वच्च-सहगतं मोहं पटिच्च सम्पयुत्तका खन्या। (३)

३१. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पिटच्च दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्पञ्जित 15 निवप्यसूत्तपच्चया – अरूपे विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धा । (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पटिच्च भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे उद्धच्चसहगतं एकं खन्धं च मोहं च पटिच्च ॐ तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा ... नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया।

### (२) सङ्ख्या सुद्धं

३२. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्त-रस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउप-निस्सये पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्त-रस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, 25

१. सन्वे पटिच्य – सी०, स्या०।

नभाने एकं, नममो एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते एकादस, नी-नित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

३३. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये व्यञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते एकादस, नोनत्थिया पञ्च, नीविगते पञ्च (एवं गणेतन्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

B. 192

३४. नहेतुपच्चया आरम्मणं तीणि, अनन्तरं तीणि, सम-नन्तरं तीणि, सहआतं तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सयं तीणि, उप-10 निस्सयं तीणि, पुरेजातं तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारं तीणि, इन्द्रियं तीणि, भाने तीणि, मग्ये हे, सम्पयुत्तं तीणि, विष्ययुत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, नित्यया तीणि, विगतं तीणि, अविगते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

> पञ्चनीयानुलोमं । परिञ्चवारो ।

# ६२. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

- **१३. पच्चयवारो** 
  - १. पच्चयानुलोमं
    - (१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

३५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि (पटिच्चवारसदिसं) । भावनाय पहातब्बहेतुक धम्मं पच्चया' ... तीणि (पटिच्च-वारसदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय ... एकं (पटिञ्चवारसिदसं) वत्युं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयुनका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय १० पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; उद्बच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुक्तका खन्धा। (३)

15

नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्मनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा 16 उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा 20 उपपज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा 20 उपपज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (५)

३६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित 26 हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं च ... पे० ... विचिकच्छासहगतं एकं

१-१. सी० पोत्धके नत्यि।

खन्मं च मोहं च पञ्चया तयो खन्धा...पे० ... द्वे खन्मे च मोहं च पञ्चया द्वे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव10 नाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पच्जन्ति हेतुपच्चया – दस्सनेन
पहातब्बहेतुकं एकं खन्यं च वत्युं च पच्चया तयो खन्या ... पे० ... द्वे
खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या; दस्सनेन पहातब्बहेतुकं खन्ये च
महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं एकं
खन्यं च मोहं च पच्चया तयो खन्या चित्तममुद्वानं रूपं ... पे० ... ।(३)

13 104 15 भावनाय पहातब्बहेनुकं च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया ... तीणि ।

#### आरम्मणपच्चयो

३७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया...तीणि (पटिच्चवारे अ आरम्मणसदिसा)।

भावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं पच्चया ... तीणि (पटिच्च-वारसदिसा)।

३८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय. पहातब्बहेनुको धम्मो उपपज्जित आरम्मण-अ पच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा...पे०.... द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे...पे०... वत्थुं

१. महाभूते – सी०, स्या०। २. पटिच्चवारो – सी०।

पच्चया खन्धा। चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ...पे० ... काया-यतनं पच्चया कायविञ्जाणं; वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेत्का खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – वत्थुं पच्चया व दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयुक्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्प- 10 युत्तका खन्धा। (३)

नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं प्च्चया दस्यनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उपपज्जन्ति आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – वत्युं पच्चया उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च। (५)

३९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- १० तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित' आरम्मणपच्चया -- दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा'; विचिकच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे च मोहं च पच्चया द्वे खन्धा (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेनं नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो

१. सी० पोत्यके नत्थि । २. खन्धे - सी०, स्या० ।

उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे च वर्त्युं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-त्राय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – विचि-किच्छासहगतं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा मोहो च ...पे० ... द्वे खन्धे च वत्थुं च ...पे० ...। (३)

४०. भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपज्जित

10 आरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एक खन्धं च वत्थूं च
पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा; उद्वच्चसहगतं एकं खन्धं च
मोहं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो

उपपञ्जित आरम्मणपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्युं च पच्चया

उद्धच्चसहगतो मोहो। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – अ उद्धच्चसहगतं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा मोहो च ...पे० ... द्वे खन्धे च ...पे० ...। (3)

#### अधिपतिपच्चयादि

४१. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेनुको धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ... तीणि।

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया ... तीणि।

नेवदस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – एकं ...पे०...वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका सन्धा।(१)

R. 196

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्यज्जित अधिपतिपच्चया – वत्यं पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकः धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया ॥ भावनाय पहातब्बहेतुका खन्या। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पजनित अधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्या; महाभूते पच्चया चित्तसभट्टानं रूपं। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उपपज्जन्ति अधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभृते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (५)

४२. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 15 तःबहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – दस्सनेन पहातबहेतुकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं च ... पे० ... । (१)

ं दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकंच घम्मं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो थ उप्पज्जति अघिपतिपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्घे च महा-भूते च पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया – दस्सनेन ॐ पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च बत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धं च ... पे० ... दे खन्धं च ... पे० ... दर्सनेन पहातब्बहेतुकं खन्धं च महाभूते च पच्चया चिस्तसमुद्वानं रूपं। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च घम्मं पञ्चका भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति 30 पर २-२७

अधिपतिपच्चया – भावनाय पहातब्बहेनुकं एकं सन्धं च वत्थुं च पच्चया तथी सन्धा ... पे० ... तीणि (दस्सनेन सदिसा), अनन्तर-पच्चया, समनन्तरपच्चया।

## सहजातपच्चयो

४३. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा-व्यव्यहेतुको धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... । (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुके खन्धे पच्चया चित्तसमुद्धानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्धे 10 पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो चित्तसमुद्धानं च रूपं। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेनुकं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहे हेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा उप्पञ्जन्ति सहजातपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बहेनुकं एकं खन्धं पञ्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... विचिकिच्छांसहगतं 16 एकं खन्धं पञ्चया तयो खन्धा मोहो च चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ...। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया...तीणि (सङ्खित्तं। दस्तनेन सदिसा)।

४४. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बह्तुक धम्मं पच्चया

श्चानेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बह्तुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया — नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको एकं खन्धं पच्चया
तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... विचिक्तिच्छासहगतं उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं । पटिसन्धिक्षणे ... अर्थसन्तानं मेहं पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं । पटिसन्धिक्षणे ... पे० ... अर्थपच्चया वत्यु । स्वयु । पच्चया खन्धा ; एकं महाभूतं पच्चया तयो महापच्चया वत्यु । त्यु पच्चया खन्धा । पि० ... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... अर्थ-असतानं ... पे० ... चक्खायतनं पच्चया
नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन

पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जति सहज्ञातपच्चया -- वत्युं पच्चया दस्स-नेन पहातब्बहेतुका खन्घा; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्प-युत्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहंतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया – वत्युं पच्चया ४ भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्धा। (३)

नेवदस्सन्न नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति सहजातपञ्चया – वत्युं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका 10 सन्या; महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगतं मोहं पञ्चया सम्पयुनका खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं; वत्युं पञ्चया विचिकिच्छासहगता सन्या च मोहा च। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा 18 उप्पञ्जित्त सहजातपच्चया – वत्युं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूप; उद्धच्चसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूप; वत्युं पच्चया उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च। (५)

४५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनन नभावनाय पहा- अ तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जिति सहआतपच्चया -- दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ...। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनन नभावनाय पहातब्बहेतुकं व घम्मं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकी घम्मो उप्यज्जित सहजातपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्मे च महाभूते च पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते सन्ये च मोहं च पञ्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते सन्ये च वत्युं च पञ्चया वित्तसमुद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते सन्ये च वत्युं च पञ्चया विचिकिच्छासहगते सन्ये च वत्युं च पञ्चया विचिकिच्छासहगते सन्ये च वत्युं च

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च बम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको च घम्मा उप्पज्जन्ति सहजातपच्चया — दस्सनेन पहातब्बहेतुक एकं खन्यं च वत्युं च पच्चया तयो खन्या ...पे० ... द्वे ६ खन्ये ...पे० ... दस्तनेन पहातब्बहेतुके खन्यं च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्धानं रूपं; विचित्तिकछासहगतं एकं खन्यं च मोहंच पच्चया तयो खन्या; चित्तसमुद्धानं च रूपं ...पे० ... द्वे खन्ये ... पे० ... विचि-किच्छासहगतं एकं खन्यं च वत्युं च पच्चया तयो खन्या मोहो च ... पे० ... द्वे खन्ये ... पे० ... द्वे खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या मोहो च ... पे० ... द्वे खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या मोहो च ... पे० ... द्वे खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या मोहो च ... पे० ... द्वे खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या मोहो च ... पे० ... द्वे खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या मोहो च ... पे० ... द्वे खन्ये च वत्युं च पच्चया द्वे खन्या मोहो च ... (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेबदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति सहजातपच्चया ... तीणि।

#### अञ्जमञ्जयस्वयादि

४६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पञ्जति अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उप-15 निस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भानपच्चया, मग्ग-पच्चया, सम्पयुत्तपच्चया।

## विष्पयुत्तपच्चयो

n. 300 ं ४७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुकं हेतुको धम्मो उप्पज्जिति विष्ययुत्तपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं क्र एकं खन्धं पच्चया तयो खन्या ...पे० ... द्वे खन्धा, खन्धा वत्थुं विष्ययुत्तपच्चया। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित विष्पयुत्तपञ्चया - दस्सनेन पहा-तथ्बहेतुकं खन्थे पञ्चया चित्तसमृद्वानं रूपं, खन्धे विष्पयुत्तपञ्चया। ३० विचिकिञ्छासहगते खन्धे पञ्चया मोहो चित्तसमृद्वानं क्ष्पं, मोहो वत्युं विष्पयुत्तपञ्चया। चित्तसमृद्वानं रूपं खन्धे विष्पयुत्त-पञ्चया। (२) दस्सनेन पहातब्बहेतुकं बम्मं पञ्चयां दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुको च बम्मा उप्पञ्जन्ति विष्यपुत्तपञ्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्मं पञ्चवा तयो खन्मा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्मे ... पे० ... खन्मा वत्युं विष्यपुत्तपञ्चया। विचासमुट्टानं रूपं खन्मे विपयुत्तपञ्चया। विचिन्कञ्छासहगतं एकं खन्मे पञ्चया तयो खन्मा मोहो च चित्तसमुट्टानं क्ष्यं विष्यपुत्तपञ्चया। विचासमुट्टानं क्ष्यं ... पे० ... द्वे खन्मा च मोहो च चत्युं विष्यपुत्तपञ्चया। विचतसमुट्टानं रूपं खन्मे विषयप्तापञ्चया। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं पच्चया भावनाय पहातःब-हेतुको धम्मो उप्पज्जति विष्पयुत्तपच्चया...तीणि (दस्सनेन सदिसा)। 10

४८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं घम्मं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं घम्मं । उप्पञ्जित विष्ययुत्तपञ्चया — नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं एकं खन्यं पञ्चया तयी खन्या वित्तसमुद्वानं कथः ... दे खन्यं ... पेठ.... खन्या वर्ष्यं विष्ययुत्तपञ्चया। वित्तसमुद्वानं रूपं खन्यं विष्ययुत्तपञ्चया। विविक्षकष्ठासहगतं । उद्धञ्चसहगतं मोहं पञ्चया वित्तसमुद्वानं रूपं, मोहं विष्ययुत्तपञ्चया। पटिसन्धिक्खणे ... पेठ ... खन्यं पञ्चया वत्यु, वत्युं पञ्चया खन्या। खन्या वत्युं विष्ययुत्तपञ्चया। एकं महाभूतं पञ्चया तयो महाभूता ... पेठ ... महाभूते पञ्चया वित्तसमुद्वानं रूपं करता हपं उपादारूपं, खन्यं विष्ययुत्तपञ्चया। वन्त्या यतनं पञ्चया वन्त्वविञ्ञाणं ... पेठ ... कायायतनं पञ्चया काय-विज्ञाणं ; वत्युं पञ्चया वेतस्यनेन नभावनाय पहातःबहेतुका खन्या। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहतुकं धम्मं पञ्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उपपज्जीत विष्ययूत्तपञ्चया –वत्युं पञ्चया दस्स- अ नेन पहातब्बहेतुका खन्धा, वत्युं विष्ययुत्तपञ्चया। विचिकिच्छा-सहगतं मोहं पञ्चया सम्पयुत्तका खन्धा, वत्युं विष्ययुत्तपञ्चया। (२)

१. सी॰, स्या॰ पोत्पकेसु नरिष। २. नावनाय - सी॰, स्या॰, एवनुपरि पि। ३. विचित्रिक्छासङ्गतं नोहं - सी॰। ४-४. सी॰, स्या॰ पोत्पकेसु नरिष।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्म पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्यज्जीत विष्ययुत्तपञ्चया – वत्यु पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुका खन्या, वत्यु विष्ययुत्तपञ्चया। उद्धञ्च-सहगत मोहं पञ्चयासम्पयुत्तका खन्या, वत्यु विष्ययुत्तपञ्चया। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जित्त विष्ययुत्तपच्चया – वत्थुं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा; महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धा वत्थुं विष्ययुत्त-पच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धे विष्ययुत्तपच्चया। विचिक्तच्छासहगतं । मोहं पच्चया सम्प्युत्तका खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं, खन्धा वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं मोहं विष्पयुत्तपच्चया। वत्थुं पच्चया विचिक्तच्छासहगता खन्धा च मोहो च, वत्थुं विष्पयुत्त-पच्चया। (४)

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहतुकं धम्मं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्पयुत्तपञ्चया – वत्युं पञ्चया भावनाय पहातब्बहेतुका सन्धा ... पे० ... (दस्सनेन सदिसं)। (५)

४९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्तनन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो उप्प-ज्ञ ज्ञति विष्पयुत्तपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्यं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्या...पे०...द्वे खन्यं ...पे०...वत्थुं विष्पयुत्त-पच्चया। विचिकिच्छासहगतं एकं खन्यं च मोहं च पच्चया तयो खन्या...पे०...द्वे खन्यं ...पे०...वत्थुं विष्पयुत्तपच्चया। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब
हिनुकं च धम्मं पण्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो
उपप्जिति विष्ययुत्तप्ज्वया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं खन्धे च महाभूते च पण्चया चितसमुट्टानं रूपं, अन्ये

कण्डणसहगते खन्ये च मोहं च पण्चया चित्तसमुट्टानं रूपं, अन्ये

च मोहं च विष्ययुत्तपण्चया। विचिकिच्छायहगते बन्धे च नत्यु

च पण्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो, वत्यु विष्ययुत्तपण्चया। (२)

B. 202

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति विष्पयुत्तपच्चया — दस्सनेन पहातब्बहेतुको एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... दस्सनेन पहातब्बहेतुको खन्धं च महाभूते च पच्चया अ चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धा वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं खन्धं विष्पयुत्तपच्चया। विचिक्तच्छासहगतं एकं खन्धं च मोहं च पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ... प्रदे खन्धं च ... पे० ... खन्धा वत्युं विष्पयुत्तपच्चया। चित्तसमुद्वानं रूपं, खन्धं च मोहं च विष्पयुत्तपच्चया। विचिकिच्छासहगतं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया 10 तयो खन्धा मोहो च ... पे० ... द्वे खन्धं च ... पे० ... वत्युं विष्पयुत्त-

भावनाय पहातब्बहेतुकं च ...पे०... तीणि (दस्सनेन सदिसा)।

# ् अत्थिपच्चयादि

५०. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातब्ब- 16 हेतुको धम्मो उप्परजति अत्थिपच्चया, नित्थपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सदं

५१. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्तरस, अधिपतिया सत्त-रस, अनन्तरे सत्तरस, समनन्तरे सत्तरस, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्तरस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्तरस, पुरेजाते सत्तरस, आसे ... वने सत्तरस, कम्मे सत्तरस, विपाके एक, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्त-रस, काने सत्तरस, मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्तरस, विप्ययुत्ते सत्त-रस, अविषया सत्तरस, निषया सत्तरस, विगते सत्तरस, अविगते सत्तरस (एवं गणेतन्त्वं)।

अनुस्रोमं ।

### २. प<del>ण्य</del>यपच्यनीयं (१) विश्वक्रो

### (१) विनक्षी ाहेत्पच्चयो

५२. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचि-किच्छासहगते खन्धे पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्धच्चसहगते खन्धे पच्चया उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मो उपपञ्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा 10 चित्तसमुद्वानं च रूपं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धियस्य (पिरपुण्णं) चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया काय-विज्ञाणं; वस्यु पच्चया अहेतुका नेवदस्सनेन नभावनाय पहातबहेतुका खन्धा; वस्यु पच्चया विचिकच्छासहगती उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

५३. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-15 तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते खन्धे च बत्युं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो मोहो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो अ उप्पञ्जित नहेतुपच्चया – उद्बच्चसहगते खन्चे च वत्युं च पच्चया उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

५४. दस्सनेन पहातब्बेहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभाव-नाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्वे पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

3 904

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया नेबदर्समेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपञ्चया – भावनाय पहा-तब्बहेतुके खन्धे पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पञ्चया नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उपपज्जित नआरम्मणपञ्चया – क नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पञ्चया कटत्तारूपं; सन्धे पञ्चया वत्यु ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ...। (१)

५५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- и तब्बहेतुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुके खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं; विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब- 15 हेनुकं च धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं; उद्धच्चसहगते खन्धे च मोहं च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

#### नअधिपतिपच्चयादि

५६. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा- २० तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया (सहजातसदिस), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चनारे पच्चनीयसदिसं, तेरस पञ्हा। निक्नानं), नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया।

#### नकम्मपच्चयो

५७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्म पच्चया दस्सनेन पहा- ॐ तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुके सन्त्रे पच्चया दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

प॰ २-२८

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुके हेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

नेवदंस्सनेन नभावनाय पहातत्बहेतुकं धम्मं पच्चया नेवदस्सनेन क नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित नकम्मपच्चया — नेवदस्स-नेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्ये पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना; बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं ... पे० ... वत्युं पच्चया नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन 10 पहातव्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया-वत्थुं पच्चया दस्सनेन पहातव्बहेतुका चेतना; विचिकिच्छासहगतं मोहं पच्चया सम्पयुक्तका चेतना। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वहेनुकं धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो उप्पच्चित नकम्मपच्चया – वत्युं पच्चया अभावनाय पहातब्बहेनुका चेतना; उद्धच्यसहगतं मोहं पच्चया सम्पयुत्तका चेतना। (३)

५८. दस्सनेन पहातःबहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं च धम्मं पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – दस्सनेन पहातःबहेतुको खन्ये च वत्युं च 20 पच्चया दस्सनेन पहातःबहेतुका चेतना; विचिकिच्छासहगते खन्ये च मोहं च पच्चया सम्पयुत्तका चेतना। (१)

B. 206

भावनाय पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च धम्मं पच्चया भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपच्चया-भावनाय पहातब्बहेतुको खन्ये च वत्युं च पच्चयाः अभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना, उद्वच्चसहगते खन्ये च मोहं च पच्चया सम्पयुत्तका चेतना। (१)

# नविपाकपच्चयादि

५९. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं पच्चया दस्सनेन पहा-तब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (परिपुण्णं, पटिसन्धि नित्य), नआहारपञ्चया – बाहिरं, उतुसमृद्वानं, असञ्असत्तानं ...पे०... नद्दन्द्रियपञ्चया – बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असञ्असत्तानं ... पे०... महाभूते पञ्चया रूपजीवितिन्द्रियं ... नझानपञ्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्यं ...पे०... बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असञ्असत्तानं ...पे०... नमग्गपञ्चया – अहेतुकं एकं...पे०... व नसम्पयुत्तपञ्चया, नविष्ययुत्तपञ्चया (पटिञ्चवारपञ्चनीये नविष्ययुत्तपञ्चया, निवारपञ्चतानं । एकादस) । नोत्तिथयञ्चया, नोविगतपञ्चया।

## (२) सङ्ख्या

६०. नहेतुया पञ्च, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने 10 सत्तरस, नकम्मे प्रत, नविपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमणे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्ययुत्ते एकारस, नोतियय पञ्च, नोवियते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

यच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुदुकं

६१. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्तरस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्अमञ्जे पञ्च, नउपित्स्सये 15 पञ्च, नपुरेजाते तेरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते एका-दस, नोनित्थया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

, अनलोमपच्चनीयं । B 907

# ४. पच्ययपच्यनीयानुलोमं

#### नहतुबुक

६२. नहेतुपच्चया आरम्मणे पञ्च, अनन्तरे पञ्च, सम-नन्तरे पञ्च, सहजाते पञ्च, अञ्जमञ्जे पञ्च, निस्सये पञ्च, ७ उपनिस्सये पञ्च, पुरेजाते पञ्च, आसेवने पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके एकं, आहारे पञ्च, इन्द्रिये पञ्च, झाने पञ्च, मम्मे पञ्च, सम्पयुत्ते

पञ्च, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया पञ्च, नित्थया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते पञ्च (एवं गणेतस्वं)।

पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

# § ४. निस्सयवारो

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो)।

६५. संसद्वारो

१. प<del>च्च</del>यानुलो

(१) विभङ्गो

हेतुपच्चयो

६३. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घो दस्सनेन पहा-व तब्बहेतुको धम्मो उपपज्जित हेतुपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे संसद्घा हे खन्धा। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संस्ट्ठो भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – भावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संस्ट्ठा तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे मंस्ट्ठा द्वे खन्धा। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संस्ट्ठो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संस्ट्ठा तयो खन्धा...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातस्बहेतुकं धम्मं संसद्घी दस्सनेन 15 पहातव्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – विचिवि च्छासहगतं मोहं संसद्घा सम्पयुक्तका खन्धा। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकं धम्मं संस**ट्ठो भावनाय** पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जति हेतुपञ्चया – उद्धञ्चसहगतं मोहं संसट्टा सम्पयुत्तका खन्धा। (३) ६४ दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं च घम्मं संसद्घी दस्सनेन पहातब्बहेतुकी धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगत एकं सन्धं च मोहं च संसद्घा तयो सन्धा...पे०...हे सन्धा। (१)

भावनाय पहातःबहेतुकं च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- क तश्बहेतुकं च धम्मं संसद्वी' भावनाय पहातःबहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – उद्वच्चसहगतं एकं खन्यं च मोह च संसद्वा तवो खन्या...पे०...द्वे खन्या । (१)

#### आरम्मणपच्च

६५. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घे दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पञ्जति आरम्मणपच्चया—दस्सनेन पहातब्बहेतुकं 10 एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...वे०...हे खन्धा। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घी नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया-विचिकिच्छासहगते खन्धे संसद्घी विचिकिच्छासहगतो मोहो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संस्ट्वी दस्सनेन पहातब्बहेतुको व च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा उप्पज्जन्ति आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकं खन्वं संसट्वा तयो खन्या मोहो च...पे०...द्वे खन्वे...पे०...। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घो ... तीषि।

B. 209

६६. नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घो क्र नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जति आरम्मण-षच्चया—नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं सन्धं संसद्घा तयो सन्धा ...पे०...हे सन्धे संसद्घा हे सन्धा। पटिसन्धिक्सणे...पे०...। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्घे दस्सनेन' पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छा- 25 सहगत मोहं संसद्घा सम्पयुक्तका खन्या। (२)

१. म० पोत्यके नित्य। २. सन्ये – सी०, स्या०, एवमुपरि पि । ३. नेवदस्सनेन न-भावनाय – सी०, स्या०।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं संसद्दो भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो उपपजित आरम्मणपच्चया – उद्धच्चसहगतं मोहं संसद्दा सम्पय्त्तका खन्धा। (३)

दस्सनेन पहातब्बहेतुकं च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुकं च घम्मं संसद्घो दस्तनेन पहातब्बहेतुको घम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – विचिकिच्छासहगतं एकंखत्वं च मोहं च संसद्घा तयो खत्था...पे०...द्वे खत्वे च मोहं च संसद्घा द्वे'खत्वां। (१)

भावनाय पहातब्बहेनुकं च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्ब-हेनुकं च घम्मं संसद्घी भावनाय पहातःबहेनुको धम्मो उप्पज्जति क्ष आरम्मणपच्चया – उद्धच्चसहगतं एकं सन्यं च मोहं च संगद्घा तयो खन्या...पे०...द्वे खन्त्रा। (१)

### अधिपतिषच्चयादि

६७. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं घम्मं संसद्घो दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको घम्मो उप्पञ्जति अधिपतिपच्चया – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं एकं खन्यं संसद्घा तयो खन्या...पे०...द्वे खन्या। (१)

भावनाय पहातव्बहेतुकं धम्मं संसद्गो... एकं।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं घम्मं संसद्घी नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उथ्यञ्जति अधियतिपच्चया – नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... हे खन्धा; अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया।

### सहजातपच्चयादि

६८. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसट्टी दस्सनेन पहातब्ब-हेतुको धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया, अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सय-पच्चया, उपितस्धयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्म-पच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्ययुत्तपच्चया, विष्ययुत्तपच्चया, अस्थिपच्चया, निर्थ-प्रच्या, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि।

## (२) क्लुमा

६९. हेतुया सत्त, आरम्मणे एकादस, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे एकादस, समनन्तरे एकादस, सहजाते एकादस, अञ्जसञ्जे एकादस, निस्सये एकादस, उपनिस्सये एकादस, पुरेजाते एकादस, आसेवने एकादस, कम्मे एकादस, विपाके एकं, आहारे एकादस, इन्द्रिये एकादस, झाने एकादस, मम्मे एकादस, सम्पयुत्ते एकादस, अत्थिया एकादस, नित्यया एकादस, विपाते एकादस, अविपाते एकादस (एवं गणेतव्यं)।

अनुलोमं।

### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयो

७०. दस्सनेन पहातब्बहेनुकं घम्मं संसद्घो नेवदस्सनेन न-भावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो उप्पज्जित नहेनुपच्चया – विचिकिच्छा-सहगते खन्धे संसद्घो विचिकिच्छासहगतो मोहो (१)

भावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं संस**ट्ठो** नेवदस्सनेन नभावनाय पहतब्बहेतुको धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – उद्बच्चसहगते खन्धे संस**ट्ठो** उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं धम्मं ससद्दो नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो उप्पञ्जित नहेतुपच्चया – 15 अहेतुकं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे संसद्घा द्वे खन्धा। अहेतुकपटिसन्धि-क्खणे...पे०...। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

७१. दस्सनेन पहातब्बहेतुकं धम्मं संसद्दो नअघिपति-पच्चया (सहजातसदिसं), नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, ऋ नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया ... सत्त, नविपाकपच्चया, नझान-पच्चया, नमग्गपच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया।

### (२) सङ्ख्या

७२. नहेतुवा तीणि, नअधिपतिया एकादस, नपुरेजाते एकादस, नपच्छाजाते एकादस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, निवपाके एकादस, नक्षाने एक, नमम्मे एकं. निवप्ययुत्ते एकादस (एवं गणेतव्यं)। पच्चतीयं।

# ३. पन्चयानुलोमपन्चनीयं

७३. हेतुपच्चया नअधिपतिया सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छा-ऽ जाते सत्त, नआसेवने सत्त, नकम्मे सत्त, नविपाके सत्त, नविप्प-युत्ते सत्त (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

७४. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तीणि, विपाके एकं, 10 आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे हे, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते तीणि, अस्थिया तीणि, निस्वया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । संसट्टवारो ।

## § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसद्भवारसदिसो)।

§ ७. पञ्हाबारो

१. पञ्चयानुलोसं

(१) विभङ्गो

हेतुपच्चयो

७५. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स

B. 212

15

B. 213

धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - दस्सनेन पहातब्बहेतुका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका हेत् चित्तसमुद्वानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातःबहेतुका हेतू सम्पयुत्तकानं खन्यानं चित्त-समुद्रानानं च रूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो ... तीणि।

७६ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो ...पे०...।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेनुकस्स धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगतो मोहो सम्प-युत्तकानं खन्यान हेनुपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – उद्वच्चसहगती मोहो सम्प-युत्तकातं खन्थानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च धम्मस्स हेतु- 20 पच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेनुपच्चयेन पच्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – उद्धच्चसहगतो मोहो सम्पसुत्तकानं ॐ सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (५)

### आरम्मणपच्चयो

७७. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रागं प॰ र-२९

अस्सादित अभिनन्दितः तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित, विचिकच्छा उप्पज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उप्पज्जित। दिट्ठि अस्सादित अभिनन्दितः तं आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रोमनस्सं उपपज्जित। दिट्ठि उपपज्जित, विचिकच्छा उपपज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित। विचिकच्छा अपब्ज्जित दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपज्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं अपवज्जित दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं अपवज्जित। दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं अपवज्जित, विचिकच्छा अपपज्जित। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया दस्सनेन पहातब्बहेतुके पहीने किलेसे पच्चवेवस्ति , पुःवे समुदा- चिष्णे किलेसे जानित, दस्पनेन पहातब्बहेतुके खन्धे अनिच्चतो ... पे०... चेतापिरयज्ञाणेन ... पे०... दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा 15 चेतापिरयज्ञाणस्स, पुःवेनिवासानुस्सितजाणस्स, यथाकम्पूपगज्ञाणस्म अनागतांसाजाणस्स, आवज्जनाय मोहस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च धम्मस्स आरम्मण-श्र पच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेनुके खन्धे आरब्भ विचिकिच्छा-सहगता खन्धा च मोहो च उप्पज्जन्ति। (३)

७८. भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुक हेतुकस्स घम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुक रागं अस्सार्देति अभिनन्दिति; तं आरक्ष्म भावनाय पहातब्बहेतुको उपागो उपपञ्जति, उद्धच्चं उपपञ्जति, भावनाय पहातब्बहेतुको दोमनस्सं उपपञ्जति। उद्धच्चं आरक्ष्म उद्धच्चं उपपञ्जति, भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जति। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं आरक्ष्म भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जति, उद्धच्चं उपपञ्जति। (१)

१. पञ्चवेक्खन्ति विक्खम्भिते – सी०, स्था०। २. यवाकम्मुपग० – स्था० ।

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुक रागं अस्सादित अभिनन्दित ; तं आर०भ दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो उपपञ्जित, दिट्ट उपपञ्जित, विचिकिच्छा उपपञ्जित, दस्सनेन पहातब्बहेतुक दोमनस्सं उपपञ्जित। उद्धच्च आर०भ दिहि उपपञ्जित। विचिकच्छा उपपञ्जित। विचिकच्छा उपपञ्जित। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जित। (२)

भावनाय पहात-बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहात-बहेतुकस धम्मस्स आरम्मण्यच्चयेन पच्चयो – अरिया भावनाय 10 पहात-बहेतुके' पहीने किलेसे' पच्चवेक्सन्ति, विक्किमेने' किलेसे' पच्चवेक्सन्ति, विक्लेसे' पच्चवेक्सन्ति, पुट्ये समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति, भावनाय पहात-बहेतुके बन्धे अनिच्चतो ...पे० ... चेतीपरियआणेन ...पे० ... भावनाय पहात-बहेतुका बन्धा चेतीपरियआणस्स, वृब्बेनिवासानु-स्सतिञ्जाणस्स, यथाकम्मूपग्राणस्स, अनागतंस्राणस्स, आवज्जनाय 16 मोहस्स च आरम्मण्यच्येन पच्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे आरब्भ विचिकिच्छा-सहगता खन्था च मोहो च उपपञ्जन्ति। (४)

भावनाय पहातःबहेतुको घम्मो भावनाय पहातःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातःबहेतुके खन्घे आरब्भ उद्धच्च-सहगता खन्या च मोहो च उप्पज्जन्ति। (५)

७१. नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्तनेन अ नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा ... (वित्यारेतब्बं दस्सनत्तिकसदिसं) आवज्जनाय मोहस्स च आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

१-१. पहातब्बहेतुकं पहीनं किलेसं – सी०, स्था०। २-२. विक्लम्भितकिलेसं – सी०, स्था०।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा... (यथा दस्सनत्तिकं)। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दान दत्वा.. (यथा दस्सनत्तिक) । (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्थ्वहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तथ्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्थ्वहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – चक्क्षुं आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्धा १० च मोहो च उप्पञ्जन्ति । सोतं ... पे० ... वत्थुं ... नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्ब्वहेतुके खन्धे आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्या च मोहो च उप्पञ्जन्ति । (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स

अरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – चक्क्षुं ... पे० ... वत्युं ... नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुके खन्धे आरम्भ उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च
उप्पञ्जन्ति। (५)

८०. दस्सनेन पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेनुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेनुकस्स घम्मस्स आरम्भण-१० पच्चयेन पच्चयो – विचिकिच्छासहगते खन्चे च मोहं च आरब्भ दस्सनेन पहातब्बहेनुका खन्या उपपजनितः। (१)

दस्मनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब-हेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – विचिकिच्छासहगते खन्धे च मोहं च अरिक्भ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुका खन्धा च मोहो च उपपञ्जन्ति। (२)

वस्सनेन पहातस्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातस्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातस्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्म च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो –विचिकिच्छा-

B. 216

15

20

सहगते खन्धे च मोहं च आरब्भ विचिक्तिच्छासहगता खन्धा च मोहो च उपपञ्जन्ति। (३)

८१. भावनाय पहातः बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तः बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातः बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – उद्धच्चसहगते खन्धे च मोहं च आरब्भ दस्सनेन क पहातः बहेतुका खन्धा उप्पज्जन्ति। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – उद्वच्चसहगते खन्ये च मोहं च आरब्भ भावनाय पहातब्ब-हेतुका खन्या उप्पज्जन्ति। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – उद्धञ्चसहगते खन्धे च मोहं च आरब्भ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा च मोहो च उप्पञ्जन्ति। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – उद्बच्चसहगते सन्धे च मोहं च आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्या च मोहो च उप्पज्जन्ति। (४)

भावनाय पहातःबहेतुको च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको च घम्मा भावनाय पहातःबहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – उद्धच्च-सहगते खन्धे च मोहं च आरम्भ उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च उपपञ्जन्ति। (५)

### अधिपतिपच्चयो

८२. दस्सनेन पहातब्बहेनुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेनुकस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो (दस्सनितकसदिसं, दस पञ्झा)।

### अनन्तरपच्चयो

- ८३. दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका खन्या पञ्छिमानं पञ्छिमानं दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं खन्यानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)
- दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा विचि-किच्छासहगता खन्धा पच्छिमस्स पच्छिमस्स मोहस्य अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)
- दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्म च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्धा पिच्छमानं पिच्छ-मानं विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)
- ८४. भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुक कस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा भावनाय पहातब्बहेतुका खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं भावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)
- भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब हेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा उद्धच्च-सहगता खन्या पिच्छमस्म पिच्छमस्स मोहस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; भावनाय पहात-बहेतुका खन्या बृट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)
- भावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेनुकस्य च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन अपच्चयो – पुरिमा पुरिमा उद्धच्चसहगता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उद्धच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)
  - ८५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो –

पुरिमो पुरिमो विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो पिच्छमस्स पिच्छमस्स विचिकिच्छासहगतस्स उद्धच्चसहगतस्स मोहस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो; पुरिमा पुरिमा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुका खन्धा पिच्छमानं पिच्छमानं नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; अनुलोमं गोत्रभुस्स ... क अनुलोमं वोदानस्स ... पे० ... निरोधा बुटुहन्तस्स नेवसञ्ज्ञानासञ्जा-यतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स घम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो विचि-किच्छासहगतो मोहो पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं 10 B. 218 सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; आवज्जना दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकानं सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमो पुरिमो उद्धच्चसहगतो मोहो पच्छिमानं पच्छिमानं उद्धच्चसहगतो मोहो पच्छिमानं पच्छिमानं उद्धच्चसहगतानं खन्धानं 15 अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; आवञ्जना भावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहाब्बहेतुकस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो विचिकिच्छासहगतो मोहो २० पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; आवज्जना विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स अ अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमो पुरिमो उद्वज्वसहगतो मोहो पञ्छि-मानं पञ्छिमानं उद्वज्वसहगतानं सन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो; आवज्जना उद्वज्वसहगतानं सन्धानं मोहस्स च अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। (५)

. ८६. दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- 20

तब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोही च पच्छिमानं पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेनुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च पिच्छमस्स पिच्छमस्स मोहस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो; विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिक्चिक्षासहगता खन्धा च मोहो च पञ्छिमानं पञ्छिमानं विचि-15 किच्छासहगतानं बन्धानं मोहस्स च अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

भावनाय पहातव्यहेनुको च नेयदस्यनेन नभावनाय पहातव्य-हेनुको च धम्मा भावनाय पहातव्यहेनुकस्स धम्मस्स अन्तरपच्ययेन पच्चयो ... तीणि (दस्सनेन सदिसं गमनं)।

## समनन्तरपच्चयादि

८७. दस्सनेन पहातब्बहेनुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेनुकस्स ण धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं), सहजातपच्च-येन पच्चयो (सिङ्क्ष्तं, पिटच्चवारे सहजातसिदसं), अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्ष्त्तं, पिटच्चवारे अञ्जमञ्जसिदसं), निस्सय-पच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्ष्त्तं, पच्चयवारे निस्सयवारसिदसं। विसुं घटना नित्य)।

### उपनिस्सयपच्चयो

 ८८. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतु-कस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अब- न्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रागं उपनिस्साय पाणं हमति ... पे० ... सक्कषं भिन्दति । दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोसं ... मोहं ... दिष्ट्रि ... पत्थनं उपनिस्साय पाणं हमति ... पे० ... सक्कषं भिन्दति । दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो ... दोसो ... मोहो ... दिष्ट्रि ... पत्थना दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो ... दोसो ... मोहो ... दिष्ट्रि ... पत्थना दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स रागस्स ... पे० ... ढ पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेबदस्सनेन नमावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुकं रागं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापत्ति उपपादेति। दस्सनेन १० पहातब्बहेतुकं दोसं... मोहं ... दिहं ... पत्यनं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापत्ति उप्पादेति। दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना ... सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय ... काधिकस्स सुबरस, काधिकस्स दुक्वस्स फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च 15 नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स उपनिस्सयपच्च-येन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ... पे० ... । पक्तूप-निस्सयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो ... दोसो ... मोहो ... दिष्टि ... पत्थना विचिकच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

८९. भावताय पहातब्बहेतुको धम्मो भावताय पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयभच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – भाव नाय पहातब्बहेतुको रागो ... दोसो ... मोहो ... मानो ... पत्थना भाव-नाय पहातब्बहेतुकस्स रागस्स, दोसस्स, मोहस्स, मानस्स, पत्थनाय 25 उपनिस्सयभच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्ययेन पच्चयो- आरम्भणूपनिस्सयो,पकतूपनिस्सयो ...प्रेo...।पकतूपनिस्सयो - भावनाय पहातःबहेतुकं रागं उज्जीतकाय पाणं हुनति ...पेo... सक्ष्यं भिन्दति। भावनाय पहातःबहेतुकं त्रे

मोहं ... मार्न ... पत्थनं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे० ... सक्षयं भिन्दति । भावनाय पहातृब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना दस्सनेन पहातृब्ब-हेतुकस्स रागस्स, दोसस्स, मोहस्स, दिट्टिया, पत्थनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । सकभण्डे छन्दरागो परभण्डे छन्दरागस्स उपनिस्सय-० पच्चयेन पच्चयो । सकभिरागहे छन्दरागो परपरिग्गहे छन्दरागस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे ० ... । पक्तूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बहेतुकं । रागं उपनिस्साय दानं देति ... पे ० ... समार्पात्त उप्पादेति । भावनाय पहातब्बहेतुकं । सावनाय पहातब्बहेतुकं दोसं ... मोहं ... मानं ... पत्थनं उपनिस्साय दानं देति ... पे ० ... समार्पात्त उप्पादेति । भावनाय पहातब्बहेतुकं दोसं ... मोहं ... मानं ... पत्थनं उपनिस्साय दानं देति ... पे ० ... समार्पात्त उप्पादेति । भावनाय पहातब्बहेतुको रागो ... पे ० ... पत्थना सद्धाय ... पे ० ... पञ्जाय ... कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्बस्स फळसमार्पात्तया मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ...। पक्तूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – भावनाय पहातब्बहेतुको रागो ... पे० ... पत्थना उद्धञ्चसहगतानं खन्यानं मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (५)

९०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक-तूपनिस्सयो – सद्धं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... समापात्त उप्पादेति । सीलं ... पे० ... पञ्जं ... कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ... उतुं ... भोजनं ... सेनासनं ... मोहं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... सद्धा ... पे० ... मोहो सद्धाय ... पे० ... फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, . अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – सद्धं क उपनिस्साय विद्धं गण्हाति । सीलं ... पे० ... पञ्जं ... कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ... पे० ... सेनासनं ... मोहं उपनिस्साय पाणं हनति ... पे० ... सक्ष्मं भिन्दति । सद्धा ... पे० ... सेनासनं मोहो च दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा- 10 तब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – सद्धं उपिनस्साय मानं जप्पेति .. पे० ... मोहं उपिनस्साय मानं जप्पेति । सद्धा ... पे० ... सेनासनं मोहो च भावनाय पहातब्बहेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो—अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – सद्धा ...पे० ... पञ्जा ... कायिकं सुखं ... कायिकं दुक्खं ...पे० ... सेनासनं मोहो च विचिकिञ्छासहगतानं खन्धानं अ मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्ब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्ब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो-अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे०...। पकतूपनिस्सयो – सद्धा ...पे० ... सेनासनं मोहो च उद्धञ्चसहगतानं 25 खन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

९१. दस्सतेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ...। पक- तूर्यानस्समो - विचिकिच्छासहगता खन्वा च मोहो च दरसनेन पहाक्रथ-हेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

द्रस्ताने पहातब्बहेतुको च नेवदस्तनेन नमावनाय पहातब्बह-हेतुको च घम्मा नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उ उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे० ...। पकतूपनिस्सयो – विचिकिच्छासहगता खन्या च मोहो च सद्धाय ...पे० ... पञ्जाय ... कायिकस्स सुबस्स, कायिकस्स दुक्बस्स फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-10 हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्त-क्पनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे० ...। पकतूपनिस्सयो - विचिकिच्छा-सहगता खन्धा च मोहो च विचिकिच्छासहगतान खन्धान मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

९२. भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो', पकतूपनिस्सयो'...। पकतूपनिस्सयो – उद्धञ्चसहगता सन्धा च मोहो च दस्सनेन पहातब्बहेतु-कस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स उपिनस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च भावनाय पहातब्बहेतुकस्स रागस्स ... पे० ... पत्थनाय उपिनस्सयपच्चयेन अपच्चयो। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - अनन्तस्पनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो

१-१. म० पोत्बके नत्वि।

...भे ....। पकतूपिनस्सयो – उद्धण्चसहगता खन्धा व मोहो च सद्धाय ...पे ..... फलसमापत्तिया मोहस्स च उपनिस्सयपण्चयेन पण्चयो। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च घम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूप- किन्सयो – उद्घचनसहगता खन्या च मोहो च विचिकिच्छासहगतानं खन्यानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेनुको च नेवतस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुकस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्त- 20 रूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो – उद्बच्च सहगता सन्धा च मोहो च उद्बच्चसहगतानं सन्धानं मोहस्स च उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

# पुरेजातपच्चयो

१३. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो । 16 आरम्मणपुरेजातं , वत्थुपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं — चक्खुं अनिज्वतो ... पे० ... विपस्सितं ... पे० ... वत्युं अनिज्वतो ... पे० ... विपस्सितं ... पे० ... विपस्सितं ... पे० ... वत्युं अनिज्वतो ... पे० ... विपस्सितं ... पं० ... प्रतिधातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोटुःबायतनं काय-विञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो । वत्युपुरेजातं — चक्खायतनं का चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्युं नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं मोहस्स च पुरेजात-पञ्चयो । (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्भणपुरेजातं, अ वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चक्क्कं ... पे० ... बत्युं अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भः दस्सनेव पहातःबहेतुको राज्ये ... पे० ... विद्वि ... पे० ... विचिकिच्छा ... पे० ... यस्सनेन पहातःबहेतुकं वोजनस्स

उप्पज्जित। बत्युपुरेजातं - बत्यु दस्सनेन पहातःबहेतुकानं खन्यानं पूरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्त घम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, व्यपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चक्चं ... प० ... वत्युं अस्सादित अभिनन्दितिः, तं आरब्भ भावनाय पहातब्बहेतुको रागो उप्पञ्जति, उद्धच्चं उप्पञ्जति, भावनाय पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उप्पञ्जति। वत्युपुरेजातं – वत्यु भावनाय पहातब्बहेतुकां खन्यानं पुरेजात-पञ्चयो। (३)

नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, बत्युपुरेजातं। आरम्मण-पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... बत्युं आरब्भ विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च उप्पञ्जन्ति। बत्युपुरेजातं – बत्यु विचिकिच्छासहगतानं बत्यानं मोहस्स च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्यपुरेजातं । आरम्मण-पुरेजातं – चक्खुं ... पे ० ... वत्युं आरब्भ उद्धच्चसहगता खन्धा च ॥ मोहो च उप्पज्जन्ति । वत्युपुरेजातं – वत्यु उद्धच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (५)

### पच्छाजातपच्चयो

९४. दस्सनेन पहातव्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातव्बहेतुकस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजात-अपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता भाषनाय पहातव्बहेतुका खन्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छा-जातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको अस्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स अस्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका खन्था पुरेजातस्स ह इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१) 10

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुको च धम्मा नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आसेवनपच्चयो

९५. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स 15 धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं सन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचि- २० किच्छासहगता खन्या पच्छिमस्स पच्छिमस्स मोहस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पंहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहालब्बहेतुकस्स च घम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा विचिकिच्छासहगता खन्या पच्छिमानं ॐ पच्छिमानं विचिकिच्छासहगतानं खन्यानं मोहस्स च आसेवनपच्चयेन पच्चयो।

25 B. 228

भावनाय पहातब्बहेतुको बम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स (सङ्खितं) तीणि ।

नेबदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो ... पे० ... (आसे-वनमूलके बुद्धानस्स पि आवज्जनाय पि पहातःबं, सत्तरस पञ्हा व परिपुष्णा, अनन्तरसदिसा)।

### कम्मपच्चयो

९६. दस्त्वनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्त्वनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना सम्प-यक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा10 तब्बहेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना मोहस्स चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - दस्सनेन पहातब्ब- हेतुका चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं मोहस्स च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

९७. भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्ब-२० हेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो-भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना मोहस्स चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

 भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन

१. इमानि तीणि – सी०, स्था०।

पक्वयो - भावनाय पहातब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धातं मोहस्स च चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपक्वयेन पक्चयो। (३)

९८. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स घम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहा- ऽ तब्बहेतुका चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । नानाखणिका – नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

### विपाकपच्चयो

९९. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन ।
नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो (पवित्त-पटिसन्धि) विपाका खन्धा वत्थुस्स ... पे० ... ।

## आहारपच्चयो

१००. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुक कस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्ब-हेतुका आहारा मोहस्स चित्तसमुद्वानानं च रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च अ नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुका आहारा सम्पयुनकानं खन्धानं मोहस्स च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

भावनाय पहातव्बहेतुको धम्मो ... तीणि (दस्सनेन सदिसं)।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन अ नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – नेव-प० २–३१

दस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुका आहारा सम्पर्युत्तकानं खन्यानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पे०... कबळीकारो' आहारो इमस्स कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयों।

## इन्द्रियपच्चयादि

१०१. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-६ हेतुकस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ... तीणि (आहारसदिसं । मोहो कातब्बो) ।

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो ... तीणि ।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स इन्द्रियणच्चयेन एच्चयो – नेव-10 दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं खन्धानं ... पे० ... चक्खुन्द्रियं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायिन्द्रियं काय-विञ्जाणस्स ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, मम्मपच्चयेन पच्चयो (इमे सहेतुका कातब्बा), सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो (पटिच्चवारे सम्पयुत्तवारसिदसं)।

# विष्पयुत्तपच्चयो

१०२. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं (दस्सनत्तिकसदिसं)।

भावनाय पहातब्बहेनुको धम्मी नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेनुकस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं १० (दस्सनित्तकसदिसं)।

नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो नेवदस्यनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं (दस्सनित्तकसदिसं)। पच्छाजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका सन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स ... पे० ... । (१)

१. कबळिकारो - स्था०, एवमृपरि पि । २-२. सी०, स्था० पोत्यकेसु नित्य ।

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स विप्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजात – बत्यु दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं खन्यानं ... पे० ...। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेनुको घम्मो भावनाय पहा-तब्बहेनुकस्स घम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु भाव- अ नाय पहातब्बहेनुकानं खन्धानं ... पे० ...। (३)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तः बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुकस्स च धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु विचिकिच्छासहगतानं खन्यानं मोहस्स च विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातन्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु उद्धच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (५)

१०३. दस्सनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय । 
पहातःबहेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स 
विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – विचिकिच्छासहगता खन्धा च मोहो च चित्तसमुद्वानान रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – विचिकच्छासहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

भावनाय पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब-हेतुको च घम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स घम्मस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं। सहजाता – उद्घञ्च-सहगता खन्धा च मोहो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं ... पे० ...। पञ्छा-जाता – उद्धञ्चसहगता खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स कृ विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

## अस्थिपच्चयादि

१०४. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतु-कस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहात-बहेतुको एको खन्यो तिण्णन्नं बन्यानं ... पे० ...। (१)

दस्तनेन पहातःबहेतुको घम्मो नेवदस्तनेन नभावनाय पहातःबहेतुक्तस्त घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – दस्तनेन पहातब्बहेतुका खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता – विचिकिच्छासहगता खन्धा मोहस्स चित्तसमुद्रानानं व रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहातब्बहेतुका खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपचचये न पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो – दस्सनेन पहातब्बहेतुको एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्त-10 समुद्वानानं च रूपानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो। विचिकच्छासहगतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं मोहस्स च चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ...। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो ... तीणि।

१०५. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो नेवदस्स
गन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो —
सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो — नेवदस्सनेन
नभावनाय पहातब्बहेतुको एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धान चित्तसमुद्रानानं
च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... विविक्च्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्यमेन पच्चयो। पिट
सिन्धक्खणं ... पे० ... असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ...। पुरेजातं — चक्खु ... पे० ...
वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... दिव्वेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्वाय
सोतधातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ...
पोठुव्वायतनं काथविञ्जाणस्स ... पे० ... चक्खायतनं ... पे० ... काथायतनं
... पे० ... वत्थु नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्व्बहेतुकानं खन्धानं मोहस्स

ज अस्थिपच्चयोन पच्चयो। पच्छाजाता – नेवदस्सनेन नभावनाय पहात्व्बहेतुका खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिचच्चेन पच्चयो; कब्दीकारी आहारो इमस्स कायस्य ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रियं कटनारूपानं ... पे० ...। (१)

नवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-७ तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – विचिकिच्छासहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं सन्धानं अस्य-पच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्क् ... पे० ... वत्युं अस्सादेति अभि-नन्दति; तं आरव्भ दस्सनेन पहातब्बहेतुको रागो उपपञ्जति, दिट्टि उपपञ्जति, विचिकिच्छा उपपञ्जति, दस्सनेन पहातब्बहेतुकं दोमनस्सं उपपञ्जति, वत्यु दस्सनेन पहातब्बहेतुकानं सन्धानं अस्यिपच्चयेन उ पच्चयो। (२)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातत्वहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – उद्वच्चसहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... वत्युं अस्पादेति अभिनन्दित 10 ... पे० ... वत्यु भावनाय पहातब्बहेतुकानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

वदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स अत्थि(ज्वयेन पज्वये) - सहजातं, पुरेजातं। सहजातो - विचिकिच्छा-सहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अत्थि-पञ्चयेन पज्चयो। पुरेजातं - चक्खुं आर०भ विचिकिच्छासहगता खन्या च मोहो च उप्पज्जन्ति ... पे० ... वत्थुं आर०भ ... पे० ... वत्थु विचिकिच्छासहगतानं खन्धानं मोहस्स च अत्थिपज्चयेन पच्चयो।(४)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – उद्धच्चसहगतो मोहो सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्खुं आरब्भ उद्धच्चसहगता खन्धा च मोहो च थ् उप्पज्जन्ति ... पेठ ... बत्युं आरब्भ ... पेठ ... बत्यु उद्धच्चसहगतानं खन्धानं मोहस्स च अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (५)

१०६. दस्सनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्पनेन नभावनाय पहातःबहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स धम्मस्स अत्थि-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – दस्सनेन पहातःब- अ हेतुको एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो ... पें ... द्वे खन्या ... पे o ... विचिकिच्छासहगतो एको खन्यो च मोहो च तिण्णन्नं खन्धानं अस्यिपच्चयेन पच्चयो ... पे o ... द्वे खन्धा ... पे o ...। (१)

वस्सनेन पहातः बहेतुको च नेत्रदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातः बहेतुकस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – दस्सनेन पहातः बहेतुका खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता – विचि
10 किच्छासहगता खन्धा च मोहो च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चये। सहजाता – विचिक्चछासहगता खन्धा च नत्थु च मोहस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – विचित्तच्छासहगता खन्धा च नत्थु च मोहस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – विचित्तच्छासहगता। खन्धा च मोहो च पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहात्वहातुका खन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – दस्सनेन पहात्वहातुका खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातःबहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय १० पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – विचिकिच्छासहगतो एको खन्यो च वत्यु च तिष्णक्रं बन्धानं मोहस्स च अत्थिपच्चयेन पच्चयो....पे०...ढे बन्धा ...पे० ... विचिकिच्छासहगतो एको खन्यो च मोहो च तिष्णक्रं खन्यानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो...पे० ...ढे अन्या च मोहो च ...पे० ...। (३)

В. 235

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्तनेन नभावनाय पहातब्बहे हेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो (सिङ्क्ष्त्तं । तिस्सो पञ्हा, दस्सनेन नयेन विभाजितब्बा, उद्धच्चं ति नियामेतब्बं), नित्यपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

# (२) सङ्ख्या

१०७. हेतुया एकादस, आरम्मणे एकवीस, अघिपतिया दस, अनन्तरे सत्तरस, समनन्तरे सत्तरस, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छा-जाते पञ्च, आसेवने सत्तरस, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकादस, विप्पयुत्ते नव, अविवाते सत्तरस, नित्यया सत्तरस, विवाते सत्तरस, अविवाते सत्तरस (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं ।

10

## पच्चनीयुद्धारी

१०८. दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

दस्सनेन पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च 15 नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च घम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(३)

१०९. मावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो मावनाय पहातब्ब-हेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

भावनाय पहातब्बहेतुको घम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(२)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो।(३) B. 236

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो. उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

११०. नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो नेव-दस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजात-10 पच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

p. 281 15 नेवरस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा-तब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

> नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुको धम्मो दस्सनेन पहा-तःबहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातःबहेतुकस्स च धम्मस्स अ आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो , उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

> नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको धम्मो भावनाय पहा तब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-अ पच्चयेन पच्चयो, प्रेजातपच्चयेन पच्चयो। (५)

१११ः दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (१) (इघ' सहजातं, पुरेजातं, मिस्सगतं अस्यि, पालियं कातध्वं । गणनाय उपघारेत्वा गणेतब्वं )।

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा नेबदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

(इधा पि आरम्मणपच्चया उपनिस्सयपच्चया अस्थि, पालियं नत्थि। गणेन्तेन उपघारेत्वा गणेतस्बं)।

दस्सनेन पहातब्बहेतुको च नेनदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब-हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेनदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजात- 10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

(इधा पि सहजातं, पुरेजातं, यं मिस्सकपञ्हा अत्थि, पालियं कातब्बं')।

११२. भावनाय पहातव्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्मण- 18 पच्चये। (१)

B. 238

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स आरम्भण-पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो (इद्या पि सहजातं, पुरेजातं, यं मिस्सकपञ्हा अत्थि)। (२)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुको च धम्मा नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स धम्मस्स सह-जातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं (इघा पि आरम्मण-उपनिस्सया अस्यि)। (३)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्ब- अ हेतुको च धम्मा दस्सनेन पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन नभावनाय

इ.स. — सी०। २. पाळियं – म०, एवमुपरि पि। ३. न कातब्वं – सी०, स्था०।
 प० २─३२

पहातः बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (४)

भावनाय पहातब्बहेतुको च नेवदस्सनेन नभावनाय पहा-तब्बहेतुको च धम्मा भावनाय पहातब्बहेतुकस्स च नेवदस्सनेन । नभावनाय पहातब्बहेतुकस्स च धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

(इघा पि सहजातं, पुरेजातं अल्यि। ये ते पञ्हा न , लिखिता, ते पालियं गणेन्तानं ब्यञ्जनेन न समेन्ति। ते पालियं न लिखिता गणना पाकटा होन्ति। यदि संसयो उप्पज्जित, अनुलोमे अल्यिपच्चये पेक्खितब्बं)।

### २. पच्चयपच्चनीयं

## सङ्ख्या सुद्धं

११३. नहेतुया एकवीस, नआरम्मणे नअघिपतिया न-अनन्तरे नसमनन्तरे नसहजाते नअञ्ज्ञमञ्जे निनस्सये न-उपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये न झाने नमग्गे नसम्पयुत्ते नविपयुत्ते नी-15 अल्थिया नीनित्थया नीविगते नोजविगते सञ्बत्थ एकवीस (एवं गणैतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

### हत्युक

११४. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकादस, नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे एकादस, नअञ्अमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये क्युरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नआहारे क्यान्त्रये नक्काने नमग्गे एकादस, नसम्पयुत्ते तीणि, निवप्ययुत्ते पञ्च, नोनित्यया एकादस, नोविगते एकादस (एवं गणेतव्यं)। अनकोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

## नहेतुदुकं

११५. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकवीस, अघिपतिया दस, अनन्तरे सत्तरस, समनन्तरे सत्तरस, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे एकादस, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकवीस, पुरेजाते पञ्च, पच्छाजाते पञ्च, आसेवने सत्तरस, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, झाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकादस, विप्पयुत्ते ० नव, अख्यिया सत्तरस, निथ्या सत्तरस, विगते सत्तरस, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्वं)।

पच्चनीयानुलोमं । पञ्हाबारो । दस्सनेनपहातब्बहेतुकत्तिकं निद्रितं ।

# १०. आचयगामितिकं

६१. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो हेतपच्चयो

हतुपच्चय

B. 240

 आचयगामिं धम्मं पिटच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – आचयगामिं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे पिटच्च हे खन्धा। (१)

आचयर्गामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो

उपारुजित हेतुपञ्चया – आचयगामी खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं
रूपं। (२)

आचयर्गामि धम्मं पटिच्च आचयगामि च नेवाचयगामि-नापचयगामि च धम्मा उपप्रजन्ति हेतुपच्चया – आचयगामि एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...द्वे खत्ये पटिच्च द्वे 10 खत्या चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३)

 अपचयगामि धम्मं पिटच्च अपचयगामि धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – अपचयगामि एकं खत्यं पिटच्च तयो खत्या...पे०... हे खत्ये पिटच्च हे खत्या। (१)

अपचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो 15 उप्पञ्जति हेतुपच्चया – अपचयगामी खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

अपचयगामि धम्म गटिच्च अपचयगामि च नेवाचयगामि-नापचयगामि च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – अपचयगामि एकं बन्धं पटिच्च तयो खन्धा वित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०. द्वे खन्धे पटिच्च १० द्वे बन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं। (३)

20

३. नेवाचयगामिनापचयगामिं घम्मं पिटच्च नेवाचयगामिन नापचयगामि घम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं खन्मं पिटच्च तयो खन्मा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...हे खन्मे ...पे०...पिटसन्विचखणे नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं खन्मं पिटच्च तयो खन्मा कटमा च रूपं...पे०...हे खन्मे...पे०...खन्मे पिटच्च वत्यु, व वत्युं पिटच्च खन्मा; एकं महाभूतं पिटच्च तयो महाभूता...पे०...हे महाभूते पिटच्च हे महाभूता; महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। (१)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – आचयगामी 10 खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – अपचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

## आरम्मणपच्चयो

४. आचयगामिं धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जित अ आरम्मणपच्चया – आचयगामिं एकंखन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे..पे०...। (१)

अपचयगामि धम्मं पटिच्च अपचयगामि धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – अपचयगामिं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ..पे०... द्वे खन्धे...पे०...। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – नेवाचयगामि-नापचयगामि एक खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे पटिच्च हे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे...पे०...वर्षु पटिच्च खन्धा । (१)

## अधिपतिपच्चयो

५. आचयगामि धम्मे पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पेज्जित अ अभिप्रतिपच्चया ... तीणि। B. 242 10

अपचयनामिं धम्मं पटिच्च अपचयनामि धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया... तीणि।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो ... एकं (पटिसन्धि नित्य); एकं महाभूतं पटिच्च त्र तयो महाभूता...पे०... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादा-रूपं। (१)

. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया – आचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया – अपचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

### अनन्तरपच्चयादि

६. आचयगामि धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जित अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया (सब्बे पि महाभूता अनत्तरपच्चया, समज्जपच्चया (चित्तसमुद्वानं पि कटतारूपं पि उपादारूपं पि नित्य), निस्सयपच्चया, उपित्तस्ययप्चया, पुरेजात-पच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विषाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, वापयुत्त-पच्चया, वार्यपुत्तपच्चया, विष्यपुत्तपच्चया, विष्यपुत्तपच्चया, अविवातपच्चया।

# (२) सङ्ख्या

# सुब

७. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, झाने नव, मम्मे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नित्थया तीणि, विगते तीणि, अविगते क्वा प्रस्ते नव (एवं जणेत्व्व)।

# २. पच्चववच्चनीयं

## (१) विभक्तने

# नहेतुपच्चयो

८. आचयगामि धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उपपज्जित नहेतूपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्भच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगती उद्भच्चसहगती मोहो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धरमं पटिच्च नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नहेतूपच्चया - अहेतूकं नेवाचयगामि- 5 नापचयगामिं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमद्रानं च रूपं ... पे॰ ... द्वे खन्धे ... पे॰ ... अहेत्कपटिसन्धिक्खणे ... पे॰ ... खन्धे पटिच्च बत्थ, बत्थुं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं ...पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ...पे०...। (१)

### तआरम्मणपच्चयो

९. आचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पन्जति नआरम्मणपच्चया - आचयगामी खन्धे पटिच्च चित्तसमद्रानं रूपं। (१)

अपचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपञ्चया - अपचयगामी खन्धे पटिच्च चित्तसमदानं 15 रूपं। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया - नेवाचयगामि-नापचयगामी खन्घे पटिच्च चित्तसमट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पे०... खन्धे पटिच्च वत्थ...पे०...एकं महाभतं ...पे०...बाहिरं, आहार- थ समुद्रानं, उत्तसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं...पे०...। (१)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उष्पञ्जति नकारम्मणपच्चया -आचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

अपचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – अपचयगामी खन्ये च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

### नअधिपतिपच्चयो

१०. आचयगामि धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जित व नअघिपतिपच्चया ... तीणि।

अपचयगामि घम्म पटिच्च अपचयगामि घम्मो उप्पज्जिति नअघिपतिपच्चया – अपचयगामी खन्धे पटिच्च अपचयगामि अघिपति। (१)

B. 244

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामि
10 नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया — नेवाचयगामि
नापचयगामि एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्था चित्तसमुट्ठानं च रूपं ... प० ... हें, खन्ये ... पे० ... पटिसन्धिम्बचणे ... पे० ... खन्ये पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्था; एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं 15 ... पे० ...। (१)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – आचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

### नअनन्तरपच्चयादि

११. आचयगामिं धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि श्र धम्मो उप्पज्जित नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया (कुसलित्तिकसिदसा सत्त पञ्हा), नपच्छाजातपच्चया।

## नआसेवनपच्चयो

१२. आचयगामि घम्मे पटिच्च आचयगामि घम्मो उप्परजति नआसेवनपच्चया ... तीणि ।

15

अपचयगामि धम्मं पिटच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – अपचयगामी खन्धे पिटच्च चित्तसमुद्वामं रूपं। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो उप्पण्जति नआसेवनपच्चया (एका पञ्हा सञ्जे ब महाभूता कातव्जा)।

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति न**आसेवनपच्या** — आचयगामी खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं **रूपं**। (१)

अपनवगामि' च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पटिच्च 10 नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – अपचयगामी सन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

### नकम्मपच्चयो

१३. आचयगामिं धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – आचयगामी खन्धे पटिच्च आचयगामि चेतना। (१)

अपचयगामि धम्मं पटिच्च अपचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया - अपचयगामी खन्धे पटिच्च अपचयगामि चेतना। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पटिच्च नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – नेवाचयगामिनापचयगामी सन्धे पटिच्च नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना; बाहिरं, आहारसमु- 20 ट्वानं, उतुसमुद्वानं, एकं महाभूतं...पे०...। (१)

## नविपाकपच्चयादि

१४. आचयगामि १ धम्मं पटिच्च आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (परिपुष्णं,पटिसम्ब नत्थि), नआहारपच्चया, नहन्द्रियपच्चया, नक्षानपच्चया, नक्षानपच्चया, नतिप्ययुत्तपच्चया, निष्पयुत्तपच्चया, निव्ययुत्तपच्चया (तीणि), नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया। 20

१. आचयगामिं - सी०, स्या०।

<sup>·</sup> qo २-३३

# (२) सङ्ख्या

१५ नहेतुया हे, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया छ, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने सत्त, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एक, नझाने एकं, नममो एकं, नसम्ययुत्ते पञ्च, नविष्ययुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एव गणेतस्व)।

पच्चनीयं।

## ३. प<del>च्च</del>यानुलोमपच्चनीयं हेतद्रकं

१६ हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया छ, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने सत्त, नकम्मे 10 तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुदुक

१७. नहतुपच्चया आरम्भणे हे, अनन्तरे हें, समनन्तरे हे, सहजाते हे, अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे हे, विपाके एकं, आहारे हें, इन्द्रिये हें, झाने हें, मम्मे एकं, सम्पयुत्ते 16 हे, विष्पयुत्ते अख्यिया निख्या विगते अविगते हें (एवं गणेतन्त्रं)।

पञ्चनीयानुलोमं । पटिञ्चवारो ।

# § २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

B 246

१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

## ६३. पच्चयबारो

#### १. पण्चयानुलोमं

# (१) विसङ्गो

## हेतुपच्चयो

१८. आचयगामि घम्म पञ्चया आचयगामि घम्मो उप्पज्जित हेतुपञ्चया – आचयगामि एकं खत्थं पञ्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खत्थे पञ्चया द्वे खन्धा । (१)

आचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – आचयगामी खन्ये पच्चया चित्तसमुट्टानं ६ रूपं। (२)

आचयगामि घम्म पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामि-नापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – आचयगामिं एकं खन्धं पच्चया तथो खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (३)

अपचयगामिं धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

१९. नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – नेवाचयगामिनापचयगामिं
एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...हे
खन्धं...पे०...पटिसन्धिक्षणे ...पे०...खन्धे पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया 15
खन्धा; एकं महाभूतं पच्चया...पे०...वत्युं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धा। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्म पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - वत्युं पच्चया आचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मं पच्चया अपचयगामि घम्मो २० उप्पज्जित हेतुपच्चया - वत्थुं पच्चया अपचयगामी खन्या। (३)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्म पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जीत हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया आचयगामी खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। (४) . 247

R. 948

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – वर्षु पच्चया अपचयगामी खन्धा, महाभृते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (५)

ं २०. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचर्यंगामि च धम्मं । पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – आचयगामि एकं सन्धं च वत्युं च पच्चया तयो सन्धा... पे०...हे सन्धे...पे०...। (१)

आचयर्गामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया – आचयगामी खन्ये च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। (२)

आचयर्गामि च नेवाचयर्गामिनापचयर्गामि च धम्मं पच्चया आचयर्गामि च नेवाचयर्गामिनापचयर्गामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – आचयर्गामि एकं खत्यं च वत्युं च पच्चया तथी बन्धा...प्रे०...हे खन्थे...प्रे०... आचयर्गामी खन्ये च महासूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (३)

अपचयर्गामि च नेवाचयगामिनापचयर्गामि च धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

#### आरम्मणपच्चयो

२१ आचयगामि धम्मे पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया – आचयगामि एकं सन्धं पच्चया... पे०...। (१)

अपचयर्गामि धम्मं पच्चया अपचयर्गामि धम्मो... एकं।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामि एकं लन्धं पञ्चया तयो लन्धा...पे०...हे लन्थे...पे०...
पिटसन्धिक्खणे ...पे० ... वर्युं पञ्चया लन्धा, चक्कायतनं पञ्चया
चक्कुविञ्जाणं ..पे० ... कायायतनं पञ्चया कायविञ्जाणं, वत्युं
पञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामी लन्धा। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्भो उप्पञ्जति आरम्मेणपच्चया - वत्युं पच्चया आचयगामी खन्धा। (२) नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पञ्चया अपचयगामि धम्मो उपपञ्जति आरम्मणपञ्चया – वत्युं पञ्चया अपचयगामी खन्चा। (३)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्म पच्चया आचयगामि घम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – आचयगामि एक सन्धं च बत्युं च पच्चया तयो सन्धा ...पे०...हे सन्धे...पे०...। (१) क

अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपज्जीत आरम्मणपच्चया – अपचयगामि एकं सन्धं च बत्खुं च पच्चया तयो सन्धा...पे०...द्वे सन्धे...पे०...। (१)

#### अधिपतिपच्चयो

२२ आचयगामि भम्म पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति अधिपतिपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामिं धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो ... एकं...पे०...वत्थुं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो 16 ...पेo... (इघा पि घटना हेतुसदिसा)।

#### अनन्तरपच्चयादि

२३. आचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामिं धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो ... तीणि।

नेवाचयगामिनापचयगामिं धम्मं प्रच्वया नेवाचयगामिन थः
नापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति सहजातपच्चया — नेवाचयगामिनापचयगामिं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...हे खन्धं ...पे०... पटिसन्धिनखणे ...पे०... असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं
... पे०... चन्छायतनं पच्चया चन्छुविञ्जाणं ...पे० ... कायायतनं पच्चया
कायविञ्जाणं, बन्धुं पच्चया ...पे०... 1(१)

R. 250

15

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पञ्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति सहजातपञ्चया (सिह्धत्तं, सब्बे घटना कातब्बा).

#### अञ्जमञ्जपच्चयादि

२४. अपचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपज्जित अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपिनस्सयपच्चया, इर्रेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयुत्त-पच्चया, विष्ययुत्तपच्चया, विष्यपच्चया, विष्यपच्चया, विष्यपच्चया, विष्यपच्चया,

#### (२) सङ्ख्या सर्वः

२५. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अघिपतिया सत्तरस, अन्तर्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विषाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये झाने मग्गे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विष्ययुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, निश्चया मत्त, विगते सत्त, अविगते सत्तरस (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

२६ आचयगामि धम्म पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – विचिकच्छासहगते उद्भच्चसहगते खन्चे पच्चया विचिकच्छासहगतो उद्भच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामिं घम्मं पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि घम्मो उप्पञ्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवाचयगामि-श्र नापचयगामिं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्या चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे०...दे खन्धे...पे०...अहेतुकपटिसन्विक्सणे...पे०...असञ्जसत्तानं एकं

10

महाभूतं...पे०...चनखायतनं पच्चया चक्खुविञ्ञाणं...पे०...कायायतनं पच्चया कायविञ्ञाणं, तत्युं पच्चया अहेतुका नेवाचयगामिनापचय-गामी खन्चा। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मं पच्चया आचयगामि घम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया – वत्युं पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च- ० सहगतो मोहो। (२)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्युं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्धच्च-सहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

२७. आचयगामिं धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआरम्भणपच्चया (सङ्ख्तिः, पटिच्चवारसदिसं)।

## नअधिपतिपच्चयो

२८. आचयगामिं धम्मो पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया ... तीणि ।

अपचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उप्पज्जित 15 नअधिपतिपच्चया – अपचयगामी स्तन्धे पच्चया अपचयगामि अधिपति। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया...पे०...असञ्ज-सत्तानं...पे०...चक्खायतनं पच्चया चक्ख्विञ्जाणं ...पे०...कायायतनं २० पुच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया आचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि थ धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया अपचयगामि अधिपति । (३) नेवाचयगामिनापचयगामि धम्म पञ्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पञ्जन्ति तअघिपतिपञ्चया- वर्ष् पञ्चया आचयगामी खन्धा, महाभूते पञ्चया चित्तसमुद्रानं रूप । (४)

२९. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं 

पच्चया आचयगामि धम्मो उपप्जिति नअधिपतिपच्चया – आचयगामि

एकं स्रत्यं च वत्युं च पच्चया तथी सत्या...पे०...डे सन्ये...पे०...। (१)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पञ्चया नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नअधिपतिपञ्चया – आचयगामि सन्धे च महाभृते च पञ्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (२)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पञ्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपञ्चया – आचयगामिं एकं खन्धं च बत्युं च पञ्चया तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे...पे०...आचयगामी खन्धे च महाभूते च पञ्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। (३)

अपचयनार्मि च नेवाचयनामिनापचयनामि च धम्मं पच्चया अपचयनामि धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया — अपचयनामी खन्धे च बत्युं च पच्चया अपचयनामि अधिपति। (१)

#### नअनन्तरपच्चयाहि

३०. नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज-पच्चया, नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चवारसदिसा, 20 सत्त पञ्हा), नपच्छाजातपच्चया (परिपुष्णं)।

#### नआसेवनपच्चयो

३१. आचयगामि धम्मा पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया ... तीणि।

अपचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामिनाप्रचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – अपचयगामी खन्मे पच्चया चित्त-असमुद्रानं रूप। (१)

१. च सन्धे - सी०।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामि-गापचयगामि धम्मो उपपञ्जति तथासेवनपच्चया – असञ्जससानं ...पे०...चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं...पे०...कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धा। (२)

नेवाचयगामितापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – वत्युं पच्चया आचयगामी खन्छा। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पच्जिन्त नआसेवनपच्चया — बत्थुं पच्चया आचयगामी खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्वानं 10 रूपं। (३)

आचयगामिं च नेवाचयगामिनापचयगामिं च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – आचयगामिं एकं सन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो सन्धा...पे०...द्वे सन्धे...पे०...। (१)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया 15 नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – आचयगामी खन्थे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

आचयर्गामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा उप्पज्जन्ति नआसेवनपच्चया – आचयगामि एकं बन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो २० खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ... आचयगामी खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (३)

अपनवगामि च नेवानवगामिनापन्वगामि च धम्मं पन्नया नेवानवगामिनापनवगामि धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपन्नया – अपनवगामी खन्ये च महाभूते च पन्नया चित्तसमुट्टानं रूपं । (१) 25

#### नकम्मपच्चयो

३२ आवश्यामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्यज्जति नकम्मपच्चया – आचयगामी खन्धे पच्चया आचयगामि केतना। (१)

40 5-38

अपचयगामि धम्म पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपज्जित नकम्मपच्चया – अपचयगामी खन्धे पच्चया अपचयगामि चेतना। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – नेवाचयगामिनापचय-गामी खन्चे पच्चया नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना; बाहिरं, आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं ... पे० ... बत्युं पच्चया नेवाचयगामि-नापचयगामि चेतना। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्परजति नकम्मपच्चया – वत्युं पच्चया आचयगामि चेतना। (२)

ग्वेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया अपचयगामि धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – वत्थुं पच्चया अपचयगामि चेतना। (३)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – आचयगामी खन्धे च बत्युं च पच्चया आचयगामि चेतना। (१)

अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मे पच्चया अपचयगामि धम्मो उपपञ्जति नकम्मपच्चया – अपचयगामी खन्धे च बत्यु च पच्चया अपचयगामि चेतना। (१)

#### नविपाकपच्चयादि

B. 254

15

३३. आचयगामि धम्मं पच्चया आचयगामि धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (परिपुण्णं कातब्बं, पटिसन्धिक्खणे नित्य)।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं पच्चया नेवाचयगामिन नापचयगामि धम्मो उप्पज्जित नआहारपच्चया — बाहिरं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... नइन्द्रियपच्चया — बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... महासूते पच्चया रूपजीवितिन्त्रयं ... नक्षानपच्चया — पञ्चविञ्जाणं ... पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञमत्तानं ... पे० ... वक्खायतनं पच्चया चक्ख्विञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं ... पे० ... नमस्यपच्चया — अहेतुका नेवाचयगामिनापचयगामि ... पे० ... असञ्ज्यसत्तानं एकं महास्तृतं ... पे० ... वक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... वक्खायतनं एकं महास्तृतं ... पे० ... वक्खायतनं एच्चया चक्खुविञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं

पच्चया कायविञ्ञाणं, वत्युं पच्चया अहेतुका नेवाचयगामिनापचय-गामि ... पे० ... नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया (पटिच्चवार-सदिसं, तीणि), नोनत्यिपच्चया, नोविंगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सद्धे

३४. नहेतुया चत्तारि, तआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया द्वादस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते । सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते तीणि, नोनित्यया नोविगते पञ्च (एवं गणेतःवं)। पच्चनीयं।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुडुकं

३५. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया द्वादस, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्ज्ञमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 10 सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने एकादस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्ब)।

अनुलोमपच्चनीयं।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

#### नहेतुदुकं

३६ नहेतुपच्चया आरम्मणे चत्तारि, अनन्तरे समनन्तरे सह-जाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे चत्तारि, कि विपाके एकं, आहारे चत्तारि, इन्द्रिये भाने चत्तारि, मग्गे तीणि, सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अस्थिया नित्यया विगते चतारि, अविगते चतारि (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो ।

## **६४. निस्सयवारो**

(निस्सयवारो पच्चयवार्सदिसो)।

## **§ ५. संसट्टवारो**

१. पच्चयानुलोमं

(१) विमङ्गो

## हेतुपच्चयो

३७. आचयगामि धम्मं संसद्घो आचयगामि धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – आचयगामि एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे संसद्घा द्वे' खन्धा'। (१)

अपचयगामि धम्मं संसद्घो अपचयगामि धम्मो उप्पज्जित ह हेतुपच्चया – अपचयगामि एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ...। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं संसद्घो नेवाचयगामिना-पचयगामि धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – नेवाचयगामिनापचयगामि एकं स्वन्धं संसद्घा तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धि-10 नक्षणे ... पे० ... । (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

३८. आचवगामि धम्मं संसद्दो आचवगामि धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपञ्चया, अधिपतिषञ्चया, अनन्तरपञ्चया, समनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया, अञ्जमञ्जपञ्चया, निस्सयपञ्चया, उपितस्सयपञ्चया, अञ्जमञ्जपञ्चया, कम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया, अासेवनपञ्चया, क्रम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया, अाहारपञ्चया, इन्द्रियपञ्चया, भ्रानपञ्चया, मग्गपञ्चया, सम्ययुत्त-पञ्चया, विप्यपुत्तपञ्चया, विप्यपुत्तपञ्चया, विप्यपुत्तपञ्चया, विप्यपुत्तपञ्चया, विप्यपुत्तपञ्चया, अर्थिपञ्चया, निर्यपञ्चया, विगतपञ्चया, अविगतपञ्चया, अविगतपञ्चया।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

३९. हेतुया तीणि, आरम्मणे अधिपतिया अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे सब्बत्थ

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस् नत्य ।

तीणि, विपाके एकं, आहारे तीरिण, इन्द्रिये क्काने मन्मे सम्पयुत्ते विप्य-युत्ते अत्थिया नित्थया विगते अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)। अनलोमं।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विभङ्गो

### नहेतुपच्चयो

४०. आचयगामि धम्मं संसद्वो आचयगामि धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया - विचिकिच्छासहगते उद्भच्चसहगते खन्धे संसद्वो विचि-किच्छासहगतो उद्भच्चसहगतो मोहो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं संसद्वी नेवाचयगामि-नापचयगामि धम्मो उप्पञ्जीत नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवाचयगामि-नापचयगामि एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्ध्विक्षणे ... पे० ...। (१)

### नअधिपतिपच्चयादि

४१. आचयगार्मि धम्मं संसद्घो आचयगामि धम्मो उप्पज्जति 10 B. 26 नअधिपतिपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, नआसेवन-पच्चया, आचयगार्मि एकं सन्धं संसद्घा तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ...।

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मं संस्ट्ठो नेवाचयगामिनापचय-गामि धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – नेवाचयगामिनापचयगामि क्र एकं खन्यं संसट्ठा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... नकम्मपच्चया, नविपाकपच्चया, नभगापच्चया, नविप्पयुत्तपच्चया।

### (२) सङ्ख्या सुद्धं

४२. नहेतुया हे, नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने हे, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नभाने एकं, नमम्मे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतज्वं)।

15

## ३. प<del>च्चयानुलोमपच्चनीयं</del>

४३. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने द्वे, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नविप्ययुक्ते तीणि (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

४४. नहेतुपच्चया आरम्मणे द्वे, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते B. 258 5 अञ्चमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे सब्बल्य द्वे, विपाके एकं, आहारे द्वे, इन्द्रिये द्वे, भाने द्वे, मग्गे एकं, सम्पयुत्ते द्वे, विष्पयत्ते अत्थिया नत्थिया विगते अविगते द्वे (एवं गणेतथ्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । संसद्ववारो ।

## ६६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसट्टवारसदिसो)।

### § ७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

### हेतुपच्चयो

४५. आचयनामि धम्मो आवयनामिस्स धम्मस्स हेतुरच्चयेन 10 पच्चयो – आचयनामी हेत् सम्वयुत्तकानं खन्धानं हेतुरच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – आचयगामी हेत् चित्तसमुद्रानान रूपान हेतु-पच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि घम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - आचयगामी हेतू सम्पयुत्त-कानं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३) अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ... तीणि ।

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – नेवाचयगामिनापचयगामी हेतू सम्प-युक्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। ऽ पटिसन्धिवखणे नेवाचयगामिनापचयगामी हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

### आरम्मणपच्चयो

४६. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चये - दानं दत्वा सीलं ममादियित्वा उपोमथकम्मं
कत्वा तं पच्चवेक्स्तित, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्स्तित, मन्ववेक्स्तित, मेक्सा पहीने किलेसे पच्चवेक्स्तित।
हित्वा भानं पच्चवेक्स्तित। सेक्सा पहीने किलेसे पच्चवेक्स्तित।
सेक्सा वा पुयुज्जना वा आचयगामी सन्धे अनिज्चतो दुक्स्तो
अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्पादेन्ति अभिनन्दन्ति, तं आरक्ष्म रागो
उप्पज्जति, दिट्टि ... पे० ... विचिकिच्छा ... पे० ... उद्धच्चं ... पे० ... 15
दोमनस्सं उप्पज्जति, चेतोपरियजाणेन आचयगामिवित्तसमिङ्गस्स
चित्तं जानन्ति, आकासानञ्चायतनकुसलं विञ्जाणञ्चायतनकुसलस्स
आरम्भणपच्चयेन पच्चयो। आकिञ्चञ्जायतनकुसलं नेवसञ्जानासञ्जायतनकुसलस्म ... पे० ... आचयगामी चन्या इद्धिविधजाणस्स,
चेतोपरियजाणस्स, पुक्विनवासानुस्सितिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स्र', 20
अनागतंसजाणस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरहा पहीने किलेसे पच्चवेनस्रति, पुध्वे समुदाचिष्णे किलेसे जानाति, आचयगामी खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, चेतोपरियञाणेन आचयगामिचित्त- अस्मिङ्गस्स चित्तं जानाति। सेक्खा वा पुशुञ्जना वा आचयगामी खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, कुसले निरुद्धे विपाको

१. यबाकम्मुपगन्नागस्स – स्था०।

तद्यारम्मणता उप्पज्जित, आचयगामी खन्चे अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित, बकुसक्षे निरुद्धे विपाको तदारम्मणता उप्पज्जित, आकासानञ्चायतनकुसलं विज्ञाणञ्चायतनविपाकस्स च किरियस्स च आरम्मणपञ्चयेन व्यच्यो। आकिञ्च ञ्जायतनकुसलं नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनिपाकस्स च किरियस्स च आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। आचयगामी सन्धा चेतो-परियञाणस्स, पुज्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपपञ्जाणस्स, अनागतंत्रज्ञाणस्स, अववञ्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

४७. अपचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मण
10 पच्चयेन पच्चयो – सेक्खा मग्गा बृट्टहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति,

चेतोपरियजाणेन अपचयगामिचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति, अपचयगामी खन्या चेतोपरियजाणस्स, पुब्वेनिवासानुस्सितजाणस्स, अनागतंसजाणस्स. आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 15 आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरहा मग्गा वृट्टहित्वा मग्गं पच्चवेत्रस्वति, चेतोपरियजाणेन अपचयगामिचित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति, अपचय-गामी स्रन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुठ्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंस-जाणस्स, आवञ्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

४८. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचय
गामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्ययेन पच्चयो – अरहा फलं पच्चवेक्खति,
निब्बानं पच्चवेक्खति, निब्बानं फलस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन
पच्चयो। अरहा चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति,
सोतं ... पे० ... वर्षु ... नेवाचयगामिनापचयगामी खन्ये अनिच्चतो
दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय

सोतधातुया सद्दं सुणाति, चेतोपरियजाणेन नेवाचयगामिनापचयगामिचत्तसम्बद्धस्स चित्तं जानाति, आकासानञ्चायतनिकिरिय
विञ्जाणञ्चायतनिकिरिय नेवसञ्जानासञ्जायतनिकिरियस्स ... पे० ... रूपायतन्
चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोड्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स .. पे० ...

नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या इद्विबच्चाणस्स, चेतोपरियजाणस्स .. वे० ...

नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या इद्विबच्चाणस्स, चेतोपरियजाणस्स ... वे० ...

पुञ्चेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंसजाणस्स आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – सेक्खा फळं पच्चवेक्वतित, निद्धानं पच्च-वेक्बलित, निद्धानं गोत्रभुस्त, वोदानस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । उस्किला वृष्णुज्जना वा चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, सस्सादेन्ति अभिनन्दन्तिः, तं आरब्भ रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित । सोत ... पे० ... वर्षु ... नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्तिः, तं आरब्भ रागो उप्पज्जित, विद्विष्ठ उप्पज्जित, विचिक्वच्छा 10 ... पे० ... उद्धच्चं ... पे० ... दोमनस्सं ... पे० ... विद्वत्व चक्खुना रूपं पस्सन्ति, दिब्बाय सोतधानुया सहं सुणन्ति, चेतोपरियज्ञाणेन नेवाचयगामिनापचयगामिचत्तसम्बन्धस्स चित्तं जानन्तिः, नेवाचयगामिनत्तसम्बन्धस्स चित्तं जानन्तिः, नेवाचयगामिनत्तसम्बन्धस्स च्या इद्धिविध्याणस्स, चेतोपरियज्ञाणस्स, युव्बेनिवासानुस्सितिजाणस्स, अनागतंत्रवाणस्स अरस्मणपच्चयेन पच्चयो । (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – निब्बानं मग्गस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (३)

## अधिपतिपच्चयो

४९. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चये आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा- १० धिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं गर्छ कत्वा पच्चवेक्सति, पुश्चे सृचिण्णानिं गर्छ कत्वा पच्चवेक्सति, क्षाना बुद्दृहित्वा कानं गर्छ कत्वा पच्चवेक्सति, आचयगामी सन्धे गर्छ कत्वा अस्सादेति अभिनन्दितः; तं गर्छ कत्वा रागो उप्पज्जति, विद्वि उप्पज्जति। सहजाताधिपति – आचयगामि अधिपति सम्ययुक्तकानं १० सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

१. जानाति – सी०, स्या०। २. समुदाविज्यानि – सी०, स्या०। प०२ – ३५

आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – आचयगामि अधिपति चित्तसमद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स अधिपतिपंच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति — आचयगामि अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

५०. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स अघिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – अपचयगामि 'अधिपति सम्प-10 युक्तकानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणाधिपति – सेक्खा मग्गा बुट्टहित्थ। मग्गं गरुं कत्वा पञ्चवेक्खत्ति। (२)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 15 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरहा मग्गा बुट्टहित्वा मग्गे गर्रु कत्वा पच्चवेबस्रति। सहजाताधिपति – अपचयगामि अधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-श्र गामिस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति — अपचयगामि अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

५१. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, असहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरहा फलं गरुं कत्वा पच्च-वेक्खति, निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, निब्बानं फलस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – नेवाचयगामिनापचयगामि

१. बाचयगामि - सी०, स्था०।

अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि घम्मो आचयगामिस्स घम्मस्स अघि-पतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सेक्खा फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित्ति, निब्बानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खित्ति, निब्बानं गोत्रमुस्स, व वोदानस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। चक्खुं गरुं कत्वा अस्सादेति ... पे० ... वत्युं ... नेवाचयगामिनापचयगामी खन्ये गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जित, दिट्ठि उप्पज्जित। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बानं मग्गस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अनन्तरपच्चयो

५२. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – पृरिमा पुरिमा आचयगामी खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं आचयगामीनं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – गोत्रभुस्स मगास्स, वोदान मग्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि घम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – आचयगामी सन्धा बृट्ठानस्स अनन्तरपच्चयेन २० पच्चयो। सेक्खानं अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बृट्ठहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनकुसलं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – मग्गो फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१) 26

नेवाचयशामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा नेवाचयगामि-

१. आववयामिस्स - सी०, स्था०।

नापचयगामी खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं नेवाचयगामिनापचयगामीनं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो । भवञ्जं आवज्जनाय , किरियं बुद्धानस्स, अरहती अनुलोमं फल्समापत्तिया, निरोधा बुद्धहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनिकरियं फल्समापत्तिया अनन्तरपच्चयेन 

6. पच्चयो (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – आवज्जना आचयगामीनं सत्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

#### समनन्तरपञ्चयादि

५३. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स समनत्तर-10 पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... (अनन्तरसिदसं। महजातपच्चयेन पिटच्च-वारे सहजातवारसिदसां नव पञ्हा। अञ्जमञ्जपच्चये पिटच्चवारे अञ्जमञ्जसिदसं तीणि। निस्सयपच्चये पच्चयवारे निस्सयबार-सिदसं। चत्तारि पि हि विसुं घटना नित्य। तेरस पञ्हा)।

#### उपनिस्सयपच्चयो

५४. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स उपितस्सय
15 पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप
तिस्सयो ...पे o ...। पकतूपिनस्सयो – आयचगामि सद्धं उपिनस्साय

दानं देति, सीलं ...पे o ... उपोत्तयकम्मं ...पे o ... भानं ...पे o ...

विषस्सनं ...पे o ... अभिङ्गं ...पे o ... समापित उप्पादेति, मानं जप्पेति,

दिद्धि गण्हाति, आचयगामि सीलं सुतं चागं पञ्जं रागं दोसं मोहं मानं

20 विद्धि पत्थानं उपिनस्साय दानं देति। सीलं ...पे o ... ससा
पत्त ...भानं ...पे o ... विषस्सानं ...पे o ... अभिङ्गं ... पे o ... समा
पत्ति ...पे o ... पाणं हनति ...पे o ... सङ्घं भिन्दिति। आचयगामि सद्धा

...पे o ... पञ्जाय, रागो ... पे o ... पत्थना आचयगामिया सद्धाय

...पे o ... पञ्जाय, रागस्स ...पे o ... पत्थना उपिनस्सय
25 पच्चयो। पठमस्स भानस्स परिकम्मं पठमस्स भानस्स उपिनस्सय-

१-१. सी०, स्या० पोत्वकेमु नित्य । २ सहजातसदिसा – स्था०, एवमुपरि पि ।

पञ्चयेन पञ्चयो। नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पठमं भ्रानं दुतियस्स भ्रानस्स ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स घम्मस्स उपनिस्सय- व पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ० ... । पकतू-पनिस्सयो – पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्म मग्गस्स ... पे ० ... चतुत्थस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

५५. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स अ ...पे० ... ततियो मग्गो चतुत्यस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चये – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – सेक्झा मग्गं उपनिस्साय अनुष्यन्नं कुसलसमापित् । अ उप्पादैन्ति, उप्पन्नं समापञ्जन्ति, सङ्कारं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, मग्गो सेक्झानं अत्यप्पटिसम्भिदायं ... पे० ... पटिभान-प्यटिसम्भिदायं ठानाठानकोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 265

१ परिपिट्ठतमूलकं – सी०, एवपुपरि पि। २. समापत्ति – सी०, स्था०। ३. अस्पपटिसम्भिदाय – स्था०। ४. पटिमामपटिसम्भिदाय – स्था०।

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्भणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो - अरहा मां उपनिस्साय अनुपन्न किरियसमापीत उप्पादित, उपन्न समापज्जति ... पे० ... ठाना- ठानकोसल्लस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। मग्गो फलसमापित्तया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

५६. नेवानवगामिनापचयनामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सथपच्चयेन पच्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो,
अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – काथिकं

मुखं उपनिस्साय अत्तानं आतापेति परिनापेति परियिद्विमूलकं दुक्खं
पच्चनुमोति । कायिकं दुक्खं, उत्, भोजनं, सेनामनं उपनिस्साय
अत्तानं आतापेति परितापेति ... पे० ... कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं,
उत्, भोजनं, सेनामनं कायिकस्स सुबस्स, कायिकस्स दुक्खस्म फलसमापतिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । अन्हा कायिकं सुखं उप
रिसाय अनुप्पन्नं किरियममापांत्रं उप्पादित ... पे० ... विपस्सिन ।

कायिकं दुक्खं, उत्, भोजनं, सेनासनं उपनिस्साय ...पे० ...
विपस्सति । (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्त्रयपच्ययेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्तयो, अनन्तरूपनिस्त्रयो, अप्तत्तरूपनिस्त्रयो, अप्तत्तरूपनिस्त्रयो, पक्तूपनिस्त्रयो – कायिकं सुष्यं उपनिस्त्राय दानं देति ... पे० ... सम्भापित उपादिति, पाणं हुनति ... पे० ... सम्भापित उपादिति, पाणं हुनति ... पे० ... सम्भापित उपादिति । कायिकं दुनस्यं, उतुं, भोजनं, सोनासनं उपनिस्त्राय दानं देति ... पे० ... सम्भापित आचय-गामिया सद्वाय ... पे० ... पञ्जाय, रागस्य ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्थाय च्यानं पे० ... पञ्जाय, रागस्य ... पे० ... पत्थनाय उपनिस्थाय च्यानं प्रच्याय (२)

नेवानवगामिनापचयगामि घम्मो अपचयगामिस्स घम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०...। पकतूपनिस्सयो – काथिकं सुखं उपनिस्साय मम्गं उप्पादेति।

१. अरहत्त – सी०।

कायिकं दुक्खं ... पे॰ ... सेनासनं उपनिस्साय मम्मं उप्पादिति, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं ... पे॰ ... सेनासनं मम्मस्म उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

## पुरेजातपच्चयो

५७. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस् पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्यु- 5
पुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – अरहा चक्क्षुं ... पे० ... वत्युं अनिच्चतो
दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, दिव्वेन चक्क्षुना रूपं पस्सति, दिव्वाय
सोतधानुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्क्षुविञ्जाणस्स... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं –
चक्क्षायतनं वक्क्षुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स 10
... पे० ... वत्यु नेवाचयगामिनापचयगामीनं खन्यानं पुरेजातपच्चयेन
पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – सेक्खा वा पुथुञ्जना वा चक्खुं .. पे० .. वत्थुं अनिच्चतो 15 दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति; तं आरक्भ रागो उप्पञ्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति, दिव्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतधातुया सहं सुणाति। वत्थुपरेजातं – वत्थु आचयगामीनं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स २० पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं – वत्यु अपचयगामीनं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

## वच्छाजातपच्चयो

५८ आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता आचयगामी खन्या पुरे-जातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनायचयगामिस्स धम्मस्स

पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अपचयगामी सन्धा पुरे-जातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 267

नेत्राचयगामिनापचयगामि धम्मो नेत्राचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता नेत्राचयगामिना-5 पचयगामी लन्धा पुरेजानस्स इमस्म कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो।

### आसेवनपच्चयो

५९. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयो - पुरिमा पुरिमा आचयगामी खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं आचयगामीनं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि<sup>\*</sup> धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आसेवतपच्चयेन पच्चयो पुरिमा पुरिमा नेवाचयगामि-15 नापचयगामी बन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं नेवाचयगामिनापचयगामीनं बन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

६०. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - आचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

आवयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – आचयगामि चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपान कम्मपच्चयेन पञ्चयो । नाना-खणिका – आचयगामि चेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पञ्चयो । (२)

१. आचयगामी - सी०, स्था०। २. अपचयगामि - सी०, स्था०।

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - आचयगामि चेतना सम्पयुत-कान खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

६१. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अपचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन व पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अपचय-गामि चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्मपच्चयेन' पच्चयो'। नानाखणिका – अपचयगामि चेतना विपाकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - अपचयगामि चेतना सम्प-युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं ऋम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स 16 धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे नेवाचयगामिनापचयगामि चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### विपाकपच्चयो

६२. नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचय- अ गामिस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको नेवाचयगामि-नापचयगामि एको खन्यो तिण्णन्नं खन्यानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्युस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो। (१)

## आहारपच्चयादि

६३. आचयगामि घम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आहार-

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

पच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, ममापच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो।

## विष्पयुत्तपच्चयो

६४. आचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयो - सहजात, पच्छाजातं। सहजाता - आचयग्रामी खत्था चित्तसमुद्दानां रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो।
पच्छाजाता - आचयगामी खत्था पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अपचय-ग्रामी खन्धा चित्तसमुट्ठानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अपचयगामी सन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्त-पच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं। सहजातं – नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षकणे नेवाचयगामिनापचयगामी खन्या करतारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। बन्धा वत्युस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वत्यु खन्धानं विष्युत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्क्बायतनं चक्क्बावञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं काय
श्विञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु नेवाचयगामिनापचयगामीनं खन्धानं विष्युत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – नेवाचयगामिनापचयगामी खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स ... पे० ...। (१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु आचयगामीनं खन्धानं 25 विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु अपचयगामीनं स्नन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 269

#### अस्थियच्चयाति

६५. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – आचयगामि एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ... पे० ...। (१)

आचयनामि धम्मो नेवाचयनामिनापचयनामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – आचयनामी खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छा- ज्जाता – आचयनामी खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – आचयगामि एको खन्यो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन 10 पच्चयो ... पे o ... द्वे खन्धा ... पे o ... । (३)

अपचयगामि धम्मो ... तीणि (आचयगामिनयेन कातःबं)।

६६ नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो नेवाचयगामिना-पचयगामिस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, पूरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - नेवाचयगामिनापचयगामि 15 एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे खत्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खत्धा वत्थस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। वत्य् खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। एकं महाभृतं ...पे ० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्ज-सत्तानं ... पे० ... । पुरेजातं - अरहा चक्खुं ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो 20 दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति, दिव्बेन चक्खना रूपं परसति, दिःबाय सोतघातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चनसुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोटूब्बायतनं कायविञ्जाणस्य ... पे० ... चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्य ... पे o ... कायायतनं कायविञ्ञाणस्स ... पे o ... वत्यु नेवाचयगामिः नापचयगामीनं खन्धानं अत्थिपचचयेन पच्चयो। पच्छाजाता - नेवा- थ चयगामिनापचयगामी खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्य ...पे० ... रूपजीव-तिन्द्रियं कटत्तारूपानं ... पे० ...। (१)

B. 270

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – सेक्खा वा पुष्रुज्जता वा चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सन्ति, अस्धादिन्त अभिनन्दिन्ति; तं आरब्ध रागो....पे०... दोमनन्सं उप्पज्जति, सोतं....पे०... वत्युं अनिच्चतो....पे०... विपस्सन्ति, अस्यादेन्ति अभिनन्दिन्ति; तं आरब्ध रागो....पे०... दोमनस्सं उप्पज्जति, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिव्याय सोताधातुया सद्दं सुणाति, वत्यु आचयगामीनं खन्धानं अस्यि-पच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स 10 अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु अपचयगामीनं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 271

६७. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा आचयगामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – आचयगामि एको खन्धो च बत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं <sup>15</sup> अस्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... हे खन्धा ...पे० ...। (१)

आचयगामि च नेबाचयगामिनापचयगामि च धम्मा नेवा-चयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – आचयगामी खन्या च महा-भूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता <sup>20</sup> – आचयगामी खन्या च कवळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – आचयगामी खन्या च रूप-जीवितिन्द्रियं च कटतारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्मा अपचय-गामिस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो (हे कातःब्बा दस्सितनयेन), अत्रियपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

६८. हेतुया सत्त, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया दस, अनन्तरे छ, समनन्तरे छ, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरेस. उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एक, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भागे सत्त, मम्मे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नत्थिया छ, विगते छ, अविगते तेरस।

अनुलोमं ।

## पच्चनीयुद्धारी

६९. आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मण- क पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

आचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 272

आचयगामि श्रम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स 10 आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

आचयगामि धम्मो आचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

७०. अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स सहजात- ोऽ पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अपचयगामि धम्मो आचयगासिस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अपचयगामि धम्मो नेवाचयगामिनापचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

ः अपचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स च नेवाचयगामिनापचय-गामिस्स च धम्मस्स सहजातपुण्चयोतः पृष्ठचयो। (४)

७१. नेवाचयगामिनापचयनामि धम्मो नेवाचयगामिनापचय-ग्रामिस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पच्चयो, अहजातपञ्चयेन २० : पंच्ययो, उपनिस्सयपच्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो।(१)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो आचयगामिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजात-पच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवाचयगामिनापचयगामि धम्मो अपचयगामिस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

७२. आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा आचयगामिस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

आचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा नेवाचय-गामिनापचयगामिस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

अपवयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च धम्मा अपचय-गामिस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

अपचयगामि च नेवाचयगामिनापचयगामि च घम्मा नेवाचय-गामिनापचयगामिस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सङ्ख्य सुद्धं

७३. नहेतुया पन्नरस, नआरम्मणे नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे पन्नरस्त नसमनन्तरे पन्नरस्त नसमनन्तरे पन्नरस्त नसस्य एकादस, नजर्मस्य एकादस, नउपनिस्सये चुद्दस, नपुरेजाते तेरम, नपच्छाजाते पन्नरस, अन्यसिवने नकम्मे निवपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्षाने नमम्गे पन्नरस, नसम्पयुत्ते एकादस, निवप्ययुत्ते नव, नोअस्थिया नव, नोनित्थया पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते वि

पच्चनीयं।

### ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं हेत्स्तं

७४. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते

B. 273

नपञ्छाजाते नआसेवने नकम्मे निवपाके नशाहारे नइन्द्रिये नक्षाने नमम्मे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्ययुत्ते तीणि, नोनित्यया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

## ४. पञ्चयपञ्चनीयानुकोमं

#### नहेलुक

७५. नहेतुपच्चया आरम्भणे सत्त, अधिपतिया दस, अनन्तरे छ, समनन्तरे छ, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, अ उपिनस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये भाने मम्मे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्यया छ, विगते छ, अविगते तेरस (एवं गणेतत्वं)।

पंच्चनीयानुलोमं । पञ्हावारो । आचयगामित्तिकं निद्रितं । B. 274

## ११. सेक्खत्तिकं

- ६ १. पटिच्चवारो
  - १. पच्चमानुलोमं
  - (१) विभङ्गो

## हेतुपच्चयो

9. सेक्क' धम्मं पिटच्च सेक्को धम्मो उप्पज्जित हेतु. पच्चया — सेक्कं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

> सेक्सं धम्मं पटिच्च नेवसेक्सनासेक्स्नो धम्मो उप्पज्जित हेतु-। पच्चया – सेक्से खन्धे पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (२)

सेक्बं धम्मं पटिच्च मेक्बो च नेवसेक्बनासेक्बो च धम्मा उपपञ्जन्ति हेतुपच्चया – मेक्बं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्त-समुद्वानं च रूपं .. पे०... हे खन्धे .पे०.. । (३)

 असेक्सं धम्मं पिटच्च असेक्सो धम्मो उप्पज्जित हेतु-10 पच्चया – असेक्सं एकं सन्धं पिटच्च तथो 'सन्धा'...पे०...। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – असेक्खे सन्धे पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (२)

असेक्सं धम्मं पटिच्च असेक्स्रो च नेवसेक्स्रनासेक्स्रो च धम्मा . पे०... असेक्स्रं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा चित्तसमृद्वानं 16 च रूपं ...पे०... द्वे सन्धे ...पे०...। (३)

 नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पिटच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – नेयसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पिटसन्धिक्खणे

१. सेखं - सी०, एवमुपरि पि। २. नेवसेक्वानासेक्खो -- स्था०, एवमुपरि पि। १-३. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्थि।

15

...पे०... खन्धे पटिच्च वत्युं, वत्युं पटिच्च खन्धा, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे o ... हे महाभूते पटिच्च हे महाभूता, महाभते पटिच्च चित्तसमद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। (१)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-सेक्खो धम्मो उप्परजीत हेत्पच्चया - सेक्खे खन्धे च महाभते च क पटिच्च चित्तसमद्वानं रूपं। (१)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-सेक्बो धम्मो उप्पज्जति हेत्पच्चया - असेक्बे खन्धे च महाभते च पटिच्च चित्तसमदानं रूपं। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

४. सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उप्परजित आरम्मण- 10 पच्चया, अधिपतिपच्चया (पटिसन्धि नत्थि), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया (सन्बे महाभूता कातन्बा), अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, परेजात-पच्चया, आसेवनपच्चया - सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा पे देखनधे पे

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्परजित आसेवनपच्चया - नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... दे खन्धे...पे०...कम्मपच्चया. विपाकपच्चया – विपाकं सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे...पे०... (तीणि, परिपुण्णं)।

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो उप्पज्जति विपाक-पच्चया - असेक्खं एकं खन्धं पटिच्च ... तीणि।

नेबसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेबसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित विपाकपच्चया - विपाकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमद्वानं च रूपं ...पे ० ... द्वे खन्धे ...पे ० ... 25 पटिसन्धिक्खणे ...पे०... खन्धे पटिच्च वत्य, बत्यं पटिच्च खन्धा, एकं महाभृतं...पे०...। (१)

सेक्सं च नेवसेक्सनासेक्सं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्सना-सेक्सो धम्मो उप्पञ्जित विपाकपच्चया – विपाके सेक्से खन्धे च महामृते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना- सेक्खो धम्मो उप्पञ्जित विषाकपच्चया – असेक्खे खन्घे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

## आहारपच्चयादि

५. सेक्बं धम्मं पटिच्च सेक्बो धम्मो उपपज्जित आहार-पच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयून्तपच्चया, विष्पयुन्तपच्चया, अस्थिपच्चया, नस्थिपच्चया, विगतपच्चया, 10 अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

६. हेतुया नव, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे नव, विपाके आहारे इन्द्रिये झाने मम्मे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्ययुत्ते क्वा अल्थिया नव, निल्था तीणि, विगते तीणि, अविगते नव (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विभङ्गो नहेतुपच्चयो

७. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पिटच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्यं पिटच्च तथो खन्या चित्तसमुट्ठानं च रूपं ...पे०... छे खन्यं ...पे०... अहेतुकपिट-श सित्यक्खणे...पे०...खन्यं पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च खन्या, एकं महाभूतं...पे०...बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, जतुसमुट्ठानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ...पे०... विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपञ्चयो

८. सेक्खं धम्मं पिटच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जिति
 नआरम्मणपच्चया – सेक्खे खन्धे पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित ब नआरम्मणपञ्चया – असेक्खं खन्धे पटिच्च चित्तसमृट्टानं रूपं। (१)

नेवसेक्ष्वनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नआरम्मणपच्चया – नेवसेक्बनासेक्खे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं ...पे०... पटिसच्चिक्खणे ...पे०... खन्धे पटिच्च बत्थु ...पे०... एकं महाभतं...पे०...असञ्जसत्तानं...पे०...। (१)

सेन्द्र च नेवसेन्द्रनासेन्द्र च धम्मं पटिच्च नेवसेन्द्रना-सेन्द्रो धम्मे सुरपुरुजित नआरम्भणपञ्चया – सेन्द्रे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसेन्द्रस्तुं रूपं। (१)

असेक्खं च नेदसीक्षेत्रासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेदसेक्खना-सेक्खो धम्मो उपपञ्जति सारम्मणपच्चया – अमेक्क्वे खन्धे च 15 महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्रानं रूपं। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

 सेक्लं धम्मं पटिच्च सेक्लो धम्मो उप्परजित नअधिपति-पच्चया – सेक्ले लन्धे पटिच्च सेक्लो अधिपति। (१)

असेक्सं धम्मं पटिच्च असेक्स्रो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – असेक्स्रे खन्चे पटिच्च असेक्स्रो अधिपति। (१)

नेवसंक्खनासंक्खं घम्मं पटिच्च नेवसंक्खनासंक्खो धम्मो उप्यज्जति नर्जाघपतिपच्चया (परिपुष्णं, पटिसन्धि पि महाभूता पि सब्बे), नजनन्तरपञ्चया, नसमनन्तरपञ्चया, नजञ्जमञ्ज-पञ्चया, नउपनिस्सयपञ्चया, नपुरेजातपञ्चया ... सत्त (कुसल-तिकसदिसा), नपञ्छाजातपञ्चया ...पे०... नआसेवनपञ्चया -विपाकं संक्खं एकं खन्नं पटिच्च तयो सन्धा ...पे०... हे खन्न्यं ...पे०...। (१)

१०. सेक्स धम्मं पटिच्च नेवसेक्सनासेक्सो धम्मो उपपज्जित नआसेवनपच्चया – सेक्से सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

.सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा उप्पज्जन्ति नआसेवनपुच्चया – विवाकं सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तयो इ. सन्धा चित्तसमदानं च रूपं, हे सन्धे...पे०...। (३)

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो... तीणि।

नेवसेक्खनासेक्खं घम्मं पटिच्च नेवसेक्खनामेक्खो घम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया, नेवसेक्खनासेक्खं (एकं, परिपुण्णं, सेक्खं च, नेवसेक्खनासेक्खं च, घटना परिपुण्णा, द्वे पि कातत्वा। 10 नव), नकम्मपच्चया – सेक्खे खन्ये पटिच्च सेक्खा चेतना।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खे खन्धे पटिच्च नेवसेक्ख-नासेक्खा चेतना; बाहिरं, आहारसमृट्ठानं, उनुममृट्ठानं, एकं महाभूतं...पेo...।

## नविपाकपच्चयो

 ११. सक्खं धम्मं पिटच्च सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति निविपाक-पच्चया – सेक्खं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...। (१)

सेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया – सेक्खे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

सेक्सं धम्मं पटिच्च सेक्स्नो च नेवसेक्सनासेक्स्स्तो च धम्मा २० उप्पञ्जन्ति निवपाकयच्या – सेक्सं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं...पंo...। (३)

१२. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (परिपुष्णं, पटिसन्धि नित्थे)।

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पटिच्च नेवसेक्खना-अ सेक्खो धम्मो उष्पज्जित निवपाकपच्च्या – सेक्खे खन्धे च महासूर्ते च पटिच्च चित्तसमृट्ठानं रूपं। (१)

## नआह।रपच्चयादि

१३. नवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नआहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नझानपच्चया, नमस्यपच्चया।

## नसम्पयुत्तपच्चयो

१४. सेक्खं धम्मं पटिच्च नेवनेक्वन।सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नसम्पय्त्तपच्चया ...पे०... (नआरम्मणपच्चयमदिसं)।

## नविप्पयुत्तपच्चयादि

१५. सेक्खं धम्मं पटिच्च सेक्खो धम्मो उप्पज्जित निवप्ययुत्त-पच्चया – अरूपे सेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा...पे०...। (१)

असेक्खं धम्मं पटिच्च असेक्खो धम्मो उप्पज्जित निवण-यत्तपच्चया – अरूपे असेक्खं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा . पे०...। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पटिच्च नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो १० उप्पञ्जित निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे नेवसेक्खनासेक्खं एकं खत्थं पटिच्च तथो खत्था .. पे०... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमृद्वानं, असञ्जसत्तानं ...पे०... नोनिव्यपच्चया. नोविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सङ्खं

१६. नहेतुया एकं, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया तीणि, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते 15 सत्त, नपच्छाजाते नव, नआसेवने नव, नकम्मे द्वे, निवपाके पञ्च, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतस्वं)।

### ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुदुकं

१७. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया तीणि, नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते २०

सत्त, नपच्छाजाते नआसेवने नव, नर्कम्मे हे, निवपाके पञ्च, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतःबं)।

- अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

नहेतुदुकं

१८. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये झाने मम्मे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अस्थिया निस्थया विगते अविगते एकं (एवं गणेतथ्यं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

## २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

६ ३. पच्चयवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विश्रङ्गो

## हेतुपच्चयो

१९. सेक्बं धम्मं पच्चया सेक्बो धम्मो उप्पज्जति हेतु-10 पच्चया ... तीणि (पटिच्चवारसदिसं)।

असेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया ... तीणि (पटिच्चवारसदिसं) !

२०. नेवसेक्खनासेक्खं घम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया (परिपुष्णं), महाभूते पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं ४६ कटतारूपं उपादारूपं, वत्युं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा। (१)

१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि।

ं नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया - वत्युं पच्चया सेक्खा खन्धा। (२)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया - वत्थुं पच्चया असेक्खा खन्धा। (३)

नेवसेक्खनासेक्सं धम्मं पच्चया सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्सो ः च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया सेक्खा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमृट्टानं रूपं। (४)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा उप्पज्जिन्त हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया असेक्खा खन्धा, महाभूते पच्चया चित्तसमट्टानं रूपं। (५)

२१. सेक्सं च नेबसेक्सनासेक्सं च धम्मं पच्चया सेक्सो धम्मो उप्पज्जित हेनुपच्चया – सेक्सं एकं खन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो खन्धा..पे०..द्वे खन्धा । (१)

संक्सं च नेवसेक्सनासंक्सं च धम्मं पच्चया नेवसेक्सनासंक्सो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – सेक्से खन्धे च महाभूते च पच्चया 15 चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – सेक्खं एकं खन्धं च बत्थुं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा । सेक्खे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। (३)

असेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया ... तीणि (सेक्खसदिसा)।

### आरम्मणपच्चयो

२२. सेक्खं घम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया... एकं।

असेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो... एकं।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया... एकं, वत्युं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा

१. सन्धे - सी०, स्या०; एवम्परि पि।

10

खन्धा, चक्खायतनं पञ्चया चक्खुविञ्ञाणं ... पे० ... कायायतनं पञ्चया कायविञ्जाणं, वत्थं पञ्चया नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – वत्थु पच्चया सेक्खा खन्धा। (२)

B. 283 6 नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया – वत्थं पच्चया असेक्खा खन्धा। (३)

> सेक्लं च नेतसेक्षतामेक्लं च धम्मं पच्चया सेक्लो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – सेक्लं एकं लन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो लन्धा ..पे०... हे लन्धा। (१)

> असेवलं च नेवसेवलनासेवलं च धम्मं पच्चया असेवलो धम्मो उपपज्जित आरम्मणपच्चया – असेवलं एकं लन्धं च वत्थुं च पच्चया तयो लन्धा...पे०...ढे लन्धा। (१)

#### अधिपतिपच्चयादि

२३. सेक्बं धम्मं पच्चया सेक्वो धम्मो उपपज्जित अधिपति-पच्चया, अनन्तरपञ्चया, ममनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया, अञ्जमञ्ज-15 पञ्चया, निस्मयपञ्चया, उपनिस्मयपञ्चया, पुरेजातपञ्चया, आसेवन-पञ्चया – सेक्बं एकं खत्थं पञ्चया नयी खत्था ...पे०. ।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पर्जनि आसेवनपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खं एकंखन्धं पच्चया ...पे०... बत्थुं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति आसेवनपच्चया – वत्थु पच्चया सेक्खा खन्धा। (२)

सेक्लं च नेवसेक्लनासेक्लं च धम्मं पच्चया सेक्लो धम्मो उप्पज्जति आसेवनपच्चया – सेक्लं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो लन्धा...पे०... दे लन्धा। (१)

## कम्मपच्चयादि

२४. सेक्लं धम्मं पच्चया सेक्लो धम्मो उप्पज्जति कम्म-पच्चया, विपाकपच्चया – विपाकं सेक्लं एकं खन्धं...पे०...आहार- पच्चया, इन्द्रियपच्चया, झानपच्चया, मम्मपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्पयुत्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नित्थपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या सद्यं

२५. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्तरस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, कित्सस्ये सत्तरस, उपनिस्वये सत्त, पूरेजाते सत्त, आसेवने चतारि, कम्मे सत्तरस, विपाके सत्तरस, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये झाने ममो सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विष्पयुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, निष्यया सत्तर, विष्पयुत्ते सत्तरस (एवं गणेतब्ब)।

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयो

२६. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो 10 धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खत्यं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमृट्ठानं च रूपं...पे०...द्वे खन्धा। अहेतुकंपटिसन्धिक्खणं ...पे० ... खन्धे पच्चया बत्यु, वत्युं पच्चया खन्धा, एकं महाभूतं पच्चया ...पे० ... बाहिरं, आहारसमृट्ठानं, उतुसमृट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं ...पे० ... चक्खायतनं पच्चया चक्खुविञ्जाणं 16 ...पे० ... कायायतनं पच्चया अहेतुका नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा, विचिकच्छासहगते उद्बच्चसहगते खन्धे च वत्युं च पच्चया विचिकच्छासहगतो उद्बच्चसहगतो सोहो। (१)

### नआरम्मणपच्चयादि

२७. सेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया ...पे०...। (१)

सेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – सेक्खे खन्धे पच्चया सेक्खो अधिपति। (१)

40 3-36

असेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्पज्जित नश्रिषपित-पच्चया – असेक्खे खन्धे पच्चया असेक्खो अधिपति। (१)

नेवसेक्सनासेक्सं धम्मं पच्चया नेवसेक्सनासेक्सो धम्मो उपपज्जित नअधिपतिपच्चया (परिपुण्णं) असञ्जसत्तानं ... पे० ... 5 वक्सायतनं ...पे० ... वत्यं पच्चया नेवसेक्सनासेक्सा सन्धा । (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्परजति नअधिपतिपच्चया – वत्थुं पच्चया सेक्खो अधिपति। (२)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया असेक्खो धम्मो उप्परजित नअधिपतिपच्चया – वत्थु पच्चया असेक्खो अधिपति। (३)

सेक्खं च नेवसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – सेक्खे खन्धे च वत्थुं च पच्चया सेक्खो अधिपति। (१)

असेक्खं च नेबसेक्खनासेक्खं च धम्मं पच्चया असेक्खे धम्मो उप्पण्जति नअधिपतिपच्चया – असेक्खे खन्धे च बत्थु च 15 पच्चया असेक्खो अधिपति। (१)

#### नअनन्तरपच्चयादि

२८. सेक्सं धम्मं पच्चया नेवसेक्सनासेक्स्तो धम्मो उपपज्जिति नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउप-निस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया (सत्त), नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया – सेक्स्रे खन्थे पच्चया सेक्स्रा ॐ चेतना।

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खं खन्धे पच्चया नेवसेक्ख-नासेक्खा चेतना, बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं...पे०... बत्खुं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खा चेतना। (१)

वेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपच्चया – वत्युं पच्चया सेक्खा चेतना। (२)

१. नेवसेलानासेलो – सी०; नेवसेक्खानासेक्खो – स्था०। २. अविपति – सी०, स्था०।

सेक्स च नेवसेक्सनासेक्स च धम्म पञ्चया सेक्सो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपञ्चया – सेक्से सत्ये च वत्यु च पञ्चया सेक्सा चेतना। (१)

#### नविपाकपच्चयो

२९ सेक्खं धम्मं पच्चया सेक्खो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (सेक्खमूलके तीणि)।

B. 286

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (नेवसेक्खनासेक्खमूलके तीणि)।

सेक्लं च नेवसेक्लनासेक्लं च धम्मं पच्चया सेक्लो धम्मो उप्पज्जति नविपाकपच्चया (सेक्लघटनेसु तीणि)।

# नआहारपच्चयादि

३०. नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं पच्चया नेवसेक्खनासेक्खो 10 धम्मो उप्पञ्जति नआहारपच्चया, नइन्द्रियपच्चया, नझानपच्चया, नमग्गपच्चया, नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्ययुत्तपच्चया, नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया ... पे० ... ।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

३१. नहेतुया एकं, नआरम्मणं पञ्च, नअधिपतिया सत्त, नअनन्तरं पञ्च, नसमनन्तरं पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपिनस्सयं 15 पञ्च, नपुरेजाते सत्त, नपञ्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे चत्तारि, निवपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नझाने एकं, नमग्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते तीणि, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतन्त्वं)।

'पच्चतीयं।

# ३. प<del>ञ</del>्चयानुस्रोमप<del>ञ</del>्चनीयं

# हेतुदुकं

३२. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया सत्त, २० नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जी नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते ः २००० R 987

सत्त, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे चत्तारि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीजि, नोनस्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

३३. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे ६ सहजाते अञ्जमञ्जे एकं ... पे० ... अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)। पच्चनीयानुलोगं। पच्चयवारो।

# § ४. निस्सयवारो

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो)।

§ ५ . संसद्ववारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

३४. सेक्बं धम्मं संसद्घो सेक्बो धम्मो उप्पज्जति हेतु-पच्चया – सेक्बं एकं खन्धं संमद्घा तथो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

असेक्लं धम्मं संसद्दो असेक्लो धम्मो उप्पज्जित हेतुप<del>च्च</del>या-असेक्लं एकं लन्धं संसद्दा तयो लन्धा...पे०...दे लन्धे...पे०...। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं संसद्दी नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा...पे०... डे बन्धे ...पे०...पटिसन्धिक्खणं ...पे०...। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

3. 288 15 ३५ सेक्स धम्म संसद्दो संक्सो धम्मो उप्पज्जित

आरम्मणपञ्चया, अधिपतिपञ्चया ... पे० .... पुरेजातपञ्चया, आसेवन-पञ्चया (द्वे कातब्बा) ... पे० ... अविगतपञ्चया।

#### (२) सङ्ख्या

३६. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अघिपतिया तीणि, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे तीणि ...पे० ... अविगते तीणि ॥ (एवं गणेतत्र्वं)।

अनुलोमं।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयो

३७. नवसेक्खनासेक्खं घम्मं संस्ट्वो नेवसेक्खनासेक्खो घम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं नेवसेक्खनासेक्खं एकं खन्यं संसट्घा तयो खन्या ...पे०... द्वं खन्ये ...पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे०... विचि-किच्छासहगते उद्वच्चसहगते खन्ये संसद्वो विचिकिच्छासहगतो 10 उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नअधिपतिपच्चयो

३८. सेक्खं धम्मं संसट्ठो सेक्खो धम्मो उप्पज्जित नअधि-पतिपच्चया – सेक्खे खन्धे संसट्ठो सेक्खो अधिपति। (१)

असेक्लं धम्मं संसद्घो असेक्लो धम्मो उप्पज्जति नअधि-पतिपच्चया – असेक्ले खन्धे संसद्घो असेक्लो अधिपति। (१)

नेवसेक्खनासेक्खं धम्मं संसद्घी नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया (परिपुष्णं, एकं)।

# नपुरेजातपच्चयादि

३९. सेक्स धम्म संसद्घो सेक्सो धम्मो उप्यज्जित नपुरेजात-पच्चया, नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया (हे कातब्बा), निवपाकपच्चया (द्वे कातब्बा), नझानपच्चया, नसम्प-पच्चया, निवप्ययुत्तपच्चया ...पे०...।

### (२) सङ्ख्या

४०. नहेतुया एकं, नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे हे, निवपाके हे, नझाने ८ एकं, नमस्मे एकं, नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पञ्चयानुलोमपञ्चनीयं

४१. हतुपच्चया नअघिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते नआसेवने तीणि, नकम्मे द्वे, नविषाके द्वे, नविष्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

४२. नहेनुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे 10 सहजाने अञ्जमञ्जे निम्मये उपनिम्मये पुरेजाते आसेवने कम्मे विपाके आहारे इन्द्रियं झाने मग्गे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अत्थिया नत्थिया विगते अविगते एकं (एवं गणेतब्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । संसद्ववारो ।

## § ६. सम्पयत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसद्घवारसदिसो)।

§ ७. पञ्हाबारो

१. प<del>च्च</del>यानुलोमं

(१) विभङ्गो हेतुपच्चयो

ं४३. सेक्सो ध्रम्मो सेक्सस्स ध्रम्मस्स हेतुपच्चयेन 15 पच्चयो – सेक्सा हेतू सम्पयुत्तकानं सन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो । (१)

B. 200

सेनलो धम्मो नेवसेन्छनासेन्छस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सेन्छा हेतु चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेक्बो धम्मो सेक्बस्स च नेवसेक्बतासेक्बस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – सेक्बा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

असेक्खो धम्मो असेक्खरस धम्मरस (तीणि)।

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – नेवसेक्खनासेक्खा हेतू सम्पयुक्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च स्पानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

४४. सेक्खो घम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स घम्मस्स आरम्मण- 10 पच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बृट्ठहित्वा मग्गा पच्चवेक्खन्ति, सेक्खं फलं पच्चवेक्खन्ति, चेतोपरियजाणेन सेक्खचित्तसमङ्क्रिस्स चित्तं जानन्ति, सेक्खा खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासा-नुस्सतिजाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेनखो धम्मो नेवसेन्सनासेन्स्यस्य धम्मस्य आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अरहा असेन्स्यं फलं पच्चवेनस्रति, चेतोपरिय-आणेन असेन्स्यचित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति, असेन्स्या स्वन्धा चेतोपरियआणस्स, पुःवेनिवासानुस्सतिआणस्स, अनागतंसआणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

४५. नेवसेक्बनासेक्बो धम्मो नेवसेक्बनासेक्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दान दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसय-कम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्बति, पृथ्वे सुविण्णानि ..पे०... झाना बुट्टीहत्वा झानं पञ्चवेक्बति, अरिया निग्वानं पञ्चवेक्बत्ति, निग्वानं पञ्चवेक्बत्ति, निग्वानं पञ्चवेक्बत्ति, निग्वानं पोत्रभुस्स, वोदानस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन 25 पञ्चयो। अरिया पहीने किलेसे पञ्चवेक्बन्ति विक्वम्मिते किलेसे पञ्चवेक्बन्ति, वृक्बं समुदाविण्णे किलेसे जानन्ति, तं अरिथ्म पञ्चवेक्बति, वृक्बं समुदाविण्णे किलेसे आनन्ति, तं आर्थ्म

रागो उप्पञ्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जित, सोतं ... पे० ... वत्युं नेवसेन्छनासेन्छ बन्धे अनिच्चतो दुन्छतो अनस्तो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जिति, दिव्बेन चन्न्छुना रूपं पस्सिति, दिव्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाित, चेतोपिरयजाणेन व नेवसेन्छनासेन्छन्यस्ति विज्ञाणञ्चायतनस्त ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जान्यस्तनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। रूपायतनं चन्न्छविञ्जाणस्स ... पे० ... मोहञ्ज्वायतनं नेवसञ्जानासञ्जानस्त अरम्मणपच्चयेन पच्चयो। रूपायतनं चन्न्छविञ्जाणस्स ... पे० ... नेवसेन्छनासेन्छा खन्या द्विवायजाणस्स, चेतोपिरयजाणस्स, पुञ्जीनवामानुस्सित्जाणस्स, ययाकम्मूप्राजाणस्स, अनागतेसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्बस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – निथ्वानं मग्गस्स, सेक्बस्स फलस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवसेक्वनासेक्बो धम्मो असेक्बस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – निब्बानं असेक्बस्स फलस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अधिपतिपच्चयो

४६. सेक्लो धम्मो सेक्लस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजानाधिपति – सेक्लाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

सेक्वो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा-धिपति – अरिया मग्गा बृद्वहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, सेक्खं फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। सहजाताधिपति – सेक्खाधि-पति चित्तसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेक्को धम्मो सेक्क्स्स च नेवसेक्क्तासेक्क्क्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – सेक्काधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

В. 292

१. धवाकम्मपगञाणस्स – स्था०।

४७. असेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – असेक्खाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस्य धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति । – अरहा असेक्सं फलं गरुं कत्वा पच्चवेक्सति। सहजाताधिपति – सेक्साधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स . अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – असेक्खाधिपति सम्प- 10 युत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो (३)

४८. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं १४ कत्वा तं गर्ध कत्वा पच्चवेक्खति, पुश्चे सुचिष्णानि गर्ध कत्वा पच्चवेक्खति, अरिया निव्धानं गर्ध कत्वा पच्चवेक्खति, ति त्या क्ष्मे कत्वा पच्चयेन पच्चयो। चक्खुं गर्ध कत्वा अस्मादित अभिनन्दति, तं गर्ध कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्ठ उप्पज्जति। सोतं ... पे० ... वत्युं अनेवसेक्खनासेक्खं खन्ये गर्ध कत्वा अस्मादित अभिनन्दति, तं गर्ध कत्वा उपपज्जति। सहजाताधिपति – नेव-सेक्खनासेक्खं धिपति सम्पयुक्तानं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्सो धम्मो सेक्बस्स धम्मस्स अधिपतिपुच्चयेन अ पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निध्वानं मग्गस्स, सेक्बस्स फलस्स अधि-पतिपुच्चयेन पुच्चयो। (२)

नेवसेक्बनासेक्बी धम्मो असेक्बस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – निब्बान असेक्बस्स फलस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (३)

30

#### अनस्तरपच्चयो

४९. सेक्खो धम्मो सेक्बस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो - पुरिमा पुरिमा सेक्खा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं सेक्खानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। मग्गो सेक्बस्स फलस्स, सेक्खं फर्लं सेक्खस्स फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

, सेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – ः मग्गो असेक्खस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेनलो धम्मो नेवसेनलनासेन्त्रस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – सेन्नलं फलं बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

५०. असेबखो धम्मो असेबब्दस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन 10 पच्चयो – पुरिमा पुरिमा असेबबा बन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं असेब्बानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। असेब्बं फलं असेब्बस्स फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – असेक्खं फलं बृट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

५१. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं नेवसेक्खनासेक्खानं खन्धानं ... पे० ... अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, आवज्जना नेवसेक्खनासेक्खानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवसंबस्तासंबद्धो धम्मो सेबस्यस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो - गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, अनुलोमं संबस्राय फल-समापत्तिया, निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनकुसलं सेबस्राय फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

B. 194

नेवसेक्सनासेक्स्तो धम्मो असेक्सस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – अनुलोमं असेक्साय फल्समापत्तिया, निरोधा बुदुहन्तस्स, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनिकिरियं असेक्साय फल्समापत्तिया अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो। (३)

१. नेवसञ्जानासञ्जायतनं - सी०,स्था०। २. नेवसञ्जानासञ्जायतनं - सी०,स्था०।

#### समनन्तरपच्चयो

५२. सेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्सं समनन्तरपच्चयेन पच्चयो...पे०... (अनन्तरसदिसं, अट्ट पञ्हा)।

# सहजातपच्चयादि

५३. सेक्बो धम्मो सेक्बस्स धम्मस्य सहजातपच्चयेन पच्चयो ... पं० ... (पिटच्चवारे सहजातसदिसं, नव पञ्हा), अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो (पिटच्चवारे अञ्जमञ्जसदिसं, तीणि। व निस्सयपच्चये कुसलिके निस्सयपच्चयसदिसं, तेरस पञ्हा)।

### उपनिस्सयपच्चयो

५४. सेन्स्रो धम्मो सेन्स्यस्स धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपिनम्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – पठमो मग्गो दुितयस्स मग्गस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। दुितयो मग्गो तितयस्स मग्गस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। तितयो 10 मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। मग्गो सेन्स्याय फलसमापित्तया उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सेक्बो धम्मो असेक्बस्स धम्मस्स उपनिस्मयपञ्चयेन पञ्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो - मग्गो असेक्बाय फलसगापत्तिया उपनिस्सयभञ्चयेन पञ्चयो। (२) 15

सेक्बो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्भणूपिनस्ययो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – अरिया मम्मं उपिनस्सय अनुष्पन्नं कुसल-समापाँतां उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समापज्जन्ति, सङ्कारे अनिज्ज्ञतो ... पे० ... विपस्सिन्त, मम्मो अरियानं अत्यप्टिसम्भिदायं ... पे० ... अपिनस्स्मापाँति ... गे० ... अपिनस्स्मापाँ ... गे० ... अपिनस्मापाँ ... गे० ... अपिनस्स्मापाँ ... गे० ... अपिनस्स्मापाँ ... गे० ... अपिनस्य ... गे० ... अपिनस्स्मापाँ ... गे० ... अपिनस्स्मापाँ ... गे० ... अपिनस्य ... गे० ...

B. 295

१. समापत्ति –सी०, स्पा०। २. वरवपटिसम्मिदाष –सी०, स्वा०। ३. पटिमाण-पटिसम्मिदाय –स्वा०। ४. ठानाठानकोसकस्त –सी०।

५५. असेक्स्रो धम्मो असेक्सस्य धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। अनन्तरूपनिस्सयो – पुरिमा पुरिमा असेक्स्रा खन्धा पश्चिमानं पञ्चिमानं असेक्सानं खन्धानं ... पे० ... असेक्स्रं फलं असेक्स्रस्य फलस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

असेनलो धम्मो नेवसेन्सनासेन्सस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – असेन्सा फलसमापत्ति कायिकस्स सुखस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

५६. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स 10 उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतुपनिस्सयो ... पे० ... । पकतुपनिस्सयो - नेवसेक्खनासेक्खं सद्धं उपनिस्साय दानं देति। सीलं... पे० ... उपोसथकम्मं ... पे० ... भानं ... पें o ... विपस्सनं ... पे o ... अभिञ्जं ... पे o ... समापत्ति उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्वि गण्हाति । नेवसेक्खनासेक्खं सीलं ... पे० ... पञ्जं, ग्रह रागं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं .. पे० ... उतुं, भोजनं, सेनासनं उपनिस्साय दानं देति, सीलं ... पे॰ ... समापत्ति उप्पादेनि, पाणं हनति ... पे॰ ... सङ्कां भिन्दति । नेवसेक्खनासेक्का सद्धा ... पे॰ .. पञ्जा, रागो ... पे॰ ... पत्थना, कायिकं सुखं ... पे॰ ... सेनासनं नेव-सेक्खनासेक्खाय सद्धाय ... पे० .. पञ्जाय, रागस्स ... पे० . . पत्थनाय, 20 कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्म उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पठमस्स भानस्स परिकम्मं पठमस्स भानस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं नेवसञ्जाना-सञ्जायतनस्स ... पे ० ... पठमं भानं दतियस्स भानस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जा-यतनस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स उपिनस्सयप्रच्ययेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – पठमस्स मग्गस्स परिकामा पठमस्स मग्गस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... चतुत्थस्स सग्गस्स परि-कम्म चतुत्थस्स मग्गस्स उपिनस्मयपच्चयेन पच्चयो। (२) नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्खस्य धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पंच्ययो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, एकतूपनिस्सयो ...पे० ...। पकतूपनिस्सयो – कायिकं सूखं, कायिकं दुक्खं, उत्, भोजनं, सेनासनं असेक्खाय फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

# पुरेजातपच्चयो

५७. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स ६ पुरेआतपच्चयेन पच्चयो – आरम्भणपुरेआतं, बत्यूपुरेजातं। आरम्भणपुरेआतं – वक्खुं अनिच्चतो ... पे० ... विपस्सित, अस्सादेति अभिनन्दितं; तं आरस्भ रागो उप्पञ्जित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जित । सोतं ... पे० ... वत्यूं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सित ... पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जित, दिव्वेच चक्खुना रूपं पस्मित, दिव्वाय सोत- १० ॥पुरा सहं सुणाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टव्बा- यतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं – चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ,.. पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स, वत्युं नेवसेक्खनासेक्खानं खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्य पुरेजातपञ्चयेन 16 पञ्चयो। वत्थुपुरेजातं – वत्थु सेक्खानं खन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

नेवसेवस्तासेवस्त्रो धम्मो असेवसस्य धम्मस्य पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्यपुरेजातं – वत्यु असेवस्तानं स्नन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

### पच्छाजातपच्चयो

५८ सेक्बो धम्मो नेवसेक्बनासेक्बस्स धम्मस्स पच्छा-जातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता सेक्खा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

असेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो -- पच्छाजाता असेक्सा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स 25 पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स पच्छा-जातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता नेवसेक्खनासेक्खा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

### आसेवनपच्चयो

५९. तेवसेक्खतासेक्खो धम्मो नेवसेक्खतासेक्खस्स धम्मस्य आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पृरिमा पृरिमा नेवसेक्खनासेक्खा खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं नेवसेक्खनासेक्खा खन्या पच्छमानं पच्छिमानं नेवसेक्खनासेक्खानं खन्यानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानंस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन 10 पच्चयो – गोत्रभु मग्गस्म, बोदानं मग्गस्म आसेवनपच्चयेन पच्चयो (२)।

#### कम्मपच्चयो

६०. सेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानावणिका। सहजाता - सेक्खा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानावणिका - सेक्खा चेतना विपाकानं सेक्खानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

 सेक्खो धम्मो असेक्बस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो।
 नानाखणिका – सेक्खा चेतना असेक्खानं खन्यानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

सेक्सो धम्मो नेवसेक्खनासेक्सस धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो। सङ्जाता—सेक्सा चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्म-<sup>20</sup> पच्चयेन पच्चयो। (३)

सेक्खो धम्मो सेक्सस्स च नेवसेक्सनासेक्सस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सेक्सा चेतना सम्पय्तकानं खन्धानं चित्त-समृद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

६१. असेक्स्रो घम्मो असेक्स्सस धम्मस्स कम्मपच्चयेन अपच्चयो – असेक्स्रा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

15

असेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस्य धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – असेक्सा चेतना चित्तसमुद्वानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्स्रो धम्मो असेक्स्रस्य च नेवसेक्स्रनासेक्स्रस्य च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – असेक्स्रा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्त- अ समुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

६२ नेवसेक्सनासेक्स्रो धम्मो नेवसेक्सनासेक्स्सस धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – नेव-सेक्सनासेक्स्रा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृष्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्स्रणं ... पे० ...। नानाखणिका – नेव- 10 सेक्सनासेक्स्रा चेतना विपाकानं नेवसेक्सनासेक्स्रानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### विपाकपच्चयो

६३. सेक्सो धम्मो सेक्सस्स धम्मस्स विषाकपच्चयेन पच्चयो – विषाको सेक्सो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ... पे० ... (सेक्स-मृठके तीर्णि )।

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स विपाकपञ्चयेन पञ्चयो -असेक्खो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं ... पे० ... (असेक्खमूलके तीणि)।

नेवसेक्खनासेक्खों धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स विपाक-पच्चयेन पच्चयो – विपाको नेवसेक्खनासेक्खो एको खन्धो तिष्णप्नं खन्धानं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्थुस्स विपाक- 20 पच्चयेन पच्चयो। (१)

# आहारपच्चयादि

६४. सेक्खो धम्मो सेक्खस्य धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, भानपञ्चयेन पञ्चयो, मग्गपञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयसपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... ।

# विष्पयुत्तपच्चयो

६५. सेक्लो धम्मो नेवसेक्लनासेक्लस्स धम्मस्स विष्पयुत्त- 25 3. 200

पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – सेक्का खन्या चित्तसमुट्टानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सेक्का खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो (१)।

असेक्खो घम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन उ पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं (सेक्खसदिसं)।

नेवसेक्सनासेक्स्तो घम्मो नेवसेक्सनासेक्स्स घम्मस्स विष्य-युत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं। सहजाता – नेवसेक्सनासेक्सा सन्या चित्तसमृहानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसिचक्सणे नेवसेक्सनासेक्स्ता सन्या करतारूपानं विष्य-10 युत्तपच्चयेन पच्चयो। सन्या वत्युस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वर्यु सन्यानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्सायतनं चक्सु-विञ्जाणस्स ...पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स, वत्यु नेवसेक्स-नासेक्सानं सन्यानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – नेवसेक्स-नासेक्सा सन्यानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – नेवसेक्स-

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्य विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्थु सेक्खानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो असेक्बस्स धम्मस्स विष्पयुत्त-पच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु असेक्खानं खन्धानं विष्पयुत्त-20 पच्चयेन पच्चयो। (३)

### अत्थिपच्चयो

६६. सेक्लो धम्मो सेक्लस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो -सेक्लो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं...पे०...। (१)

सेक्सो धम्मो नेवसेक्सनासेक्सस्य धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – सेक्सा खन्या चित्तसमु-ॐ ट्वानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता – सेक्सा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपचचयेन पच्चयो । (२)

सेक्खो धम्मो सेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सेक्खो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्त- समुद्रानानं व रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे सन्धा ... पे० ... । (३)

असेक्खो धम्मो असेक्सस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो ...प० ... तीणि (सेक्ससदिसं)।

६७. नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स म अत्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं, प्रेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - नेवसेक्खनासेक्खो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे ० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे ० ... खन्धा वत्थुस्सं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । वत्थु खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो, एकं महाभूतं 10 ...पे॰ ... बाहिर ... पे॰ ... असञ्जसत्तानं ... पे॰ ...। पुरेजातं - चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्पति, अस्पादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ रागो उप्परजित ... पे० ... दोमनस्सं उप्परजित । सोतं ... पे० ... वत्यं अनिच्चतो ... पे० ... विषस्मति, दिव्बेन चक्खना रूपं पस्मति, दिब्बाय सोतधात्वा सहं स्णाति, रूपायतनं चक्खुविञ्जाणस्स 15 ...पे o ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे o ... चक्खायतनं चक्ख-विञ्जाणस्य ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्य ... वत्यु नेवसेक्ख-नासेक्खानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - नेवसेक्ख-नासेक्खा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। कबळीकारो आहारो इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। रूप- 20 जीवितिन्द्रियं कटत्तारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो धम्मो सेक्खस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो।पुरेजातं – वत्थु सेक्खानं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो।(२)

नेवसेक्सनासेक्स्नो धम्मो असेक्सस्य धम्मस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्यु असेक्सानं सन्धानं अस्थिपच्चयेन 25 पच्चयो। (३)

६८. सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा सेक्खरस धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – सेक्खो एको

१. सेक्लस्स - स्था०।

<sup>40 5-80</sup> 

खन्धो च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा ... पे० ... । (१)

सेक्को च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इत्द्रियं। सहजाता – सेक्खा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – सेक्खा खन्धा च कबळी-कारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छा-जाता – सेक्खा खन्धा च रूपजीवितिन्द्रियं च कटत्तारूपानं अस्थि-पच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा असेक्खस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... (द्वे पञ्हा कातब्बा, सेक्खसदिसा)।

## (२) सङ्ख्या

६९. हेतुया सत्त, आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे अट्ट, समनन्तरे अट्ट, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये अट्ट, पुरेजावे तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे अट्ट, विपाके आहारे इन्द्रिये काने मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते पञ्च, अस्थिया तेरस, निस्थया अट्ट, विगते अट्ट, अविगते तेरस (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

# पच्चनीयुद्वारो

७०. सेक्सो धम्मो सेक्सस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मेक्खो धम्मो असेक्खस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(२)

सेक्लो धम्मो नेवसेक्लनासेक्लस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

सेक्खो धम्मो सेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

७१. असेक्खो धम्मो असेक्खंस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 302

असेन्स्रो घम्मो नेवसेन्स्यनासेन्स्यस्य घम्मस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

असेक्खो धम्मो असेक्खस्स च नेवसेक्खनासेक्खस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

७२. तेवसेक्खनासेक्खो धम्मो नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्ययपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, अम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

नेवसेक्खनासेक्खो घम्मो सेक्खस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

नेवसंक्खनासंक्खो धम्मो असंक्खस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

७३. सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा सेक्खस्स धम्मस्स 14 महजात, पुरेजात। (१)

सेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

असेक्खो च नेवसेक्खनासेक्खो च धम्मा असेक्खस्स धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (१)

असेक्खों च नेवसेक्खनासेक्खों च धम्मा नेवसेक्खनासेक्खस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### संस्था

७४. नहेतुया चृद्दस, नआरम्मणे नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे चृद्दस, नसहजाते दस, नअञ्जमञ्जे दस, निनस्तये दस, नउपनिस्सये तेरस, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते चृद्दस, नआसेवने अ नकम्मे चृद्दस, नविपाके द्वादस, नआहारे नद्दन्द्विये नकाने नमग्गे चुहस, नसम्बयुत्ते दस, निबच्ययुत्ते अट्ट, नोबत्थिया अट्ट, नोनित्थिया चुहस, नोविगते चुहस, नोअविगते अट्ट (एवं गणेतब्बं)।

पञ्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्<del>च</del>नीयं

#### हेत्द्रकं

७५. हेनुपच्चया नआरम्भणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नअन-न्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये नपुरे-, जाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे सत्त, नविषाके चत्तारि', नआहारे नइन्द्रिये नभाने नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्यमा सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुडुकं

७६. नहेतुपच्चया आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे अट्ठ, समनन्तरे अट्ठ, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, 10 उपनिस्सये अट्ठ, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने द्वे, कम्मे अट्ठ, विपाके आहारे इन्द्रिये भाने मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अविथया तेरस, नित्यया अट्ठ, विगते अट्ठ, अविशते तेरस (एवं गणेतब्बं)।

-: 0 :---

पञ्चनीयानुलोमं । पञ्हानारी । सैक्खत्तिकं निद्रितं ।

१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि।

# १२. परित्तत्तिकं

## ६१. पटिच्चवारो

#### १. पच्चयानलोमं

# (१) विश्वक्षो

# हेत्पच्चयो

१. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पच्चित हेतुपच्चया

— परित्तं एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खत्थं ... पे० ... पटिसन्धिनखणे परित्तं एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था कटता च रूपं ... पे० ... द्वे खत्थं ... पे० ... खत्थं पटिच्च बत्या, एकं महाभूतं पटिच्च तयो महामूता ... पे० ... द्वे कम्महाभते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं ... पे० ...। (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च महग्गतो धम्मो उपपज्जिति हेतुपच्चया -पटिसन्धिक्खणे बत्युं पटिच्च महम्मता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पटिच्च परितो च महग्गतो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्सणे वत्युं पटिच्च महग्गता खन्भा, महाभूते 10 पटिच्च कटतारूपं। (३)

२. महम्मतं धम्मं पिटच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जति हेतु. पच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे बन्धे ... पे० ... पिटसन्धिनखणे ... पे० ...। (१)

महम्मतं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया 16 - महम्मते बन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महम्मते खन्धे पटिच्चं कटतारूपं। (२)

महम्मतं धन्मं पटिच्च परित्तो च महम्मतो च धन्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसभुट्टानं च ऋपं ... पे० ... पटिसन्बिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो 20 खन्धा कटता च रूपं ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ...। (३) > 204

 अप्पमाणं घम्मं पिटच्च अप्पमाणो घम्मो उप्पच्जित हेतुपच्चया – अप्पमाणं एकं सन्धं पिटच्च तयो सन्धा ... पे० ... हे सन्धे ... पे० ...। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया - --अप्पमाणे सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जित्त हेनुपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च क्ष्मं ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ... । (३)

 ४. परितं च अप्पमाणं च घम्मं पिटच्च परितो घम्मो
 उप्पज्जिति हेतुपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्त-समद्रानं रूपं।(१)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – महम्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृट्ठातं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। (१)

. परित्तं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – पटिसन्धिनस्रको महम्मतं एकं खन्धं च वत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... । (२)

परितं च महम्पतं च धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्पतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्पतं एकं खन्धं च ॐ बत्थुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... महम्पते खन्धं च महाभूते च पटिच्च कटनारूपं। (३)

### आरम्मणपच्चयो

५. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पच्जति आरम्मण-पच्चया - परित्तं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० .. बत्युं पटिच्च सन्धा। (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च महस्मतो धम्मो उप्पञ्जति आरम्मण-पच्चया - पटिसन्धिन्छणे बत्युं पटिच्च महस्मता खन्धा। (२) महम्मतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयौ खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिम्खणे ... पे० ... । (१)

अप्पमाणं घम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – अप्पमाणं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या ... पे० ... द्वे ४ खन्ये ... पे० ... । (१)

परित्तं च महत्गतं च धम्मं पटिच्च महत्गतो धम्मो उप्पज्जित आरम्मणपच्चया – पटिसन्धिक्सणे महत्गतं एकं खन्धं च बत्धुं च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ...। (१)

## अधिपतिपच्चयो

६. परित्तं घम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उपपज्जित अधिपति- 10 क्र.300 पच्चया - परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं, द्वे खन्धे ...पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता ... पे० ... महाभते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं उपादारूपं। (१)

महागतं धम्मं पटिच्च महागतो धम्मो उप्पज्जित अधि-पतिपच्चया – महागतं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे 16 सन्धे ... पे० ... । (१)

महग्गतं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अधिपति-पच्चया – महग्गते खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (२)

महग्गतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महग्गतो च धम्मा उप्पज्जन्ति अधिपतिपच्चया – महग्गतं एकं बन्धं पटिच्च तथो खन्धा चित्तसमुद्रानं अ च रूपं ... पे o ... द्वे खन्धं ... पे o ... । (३)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पञ्जति अधि-पतिपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (१)

अप्पमाणं बम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अधिपति- अ पच्चया – अप्पमाणे अन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२) अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा

उप्परजन्ति अधिपतिपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्वं पटिश्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (३)

 ७. परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पिटच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित अधिपितपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पिटच्च
 इत्तसमुद्वानं रूपं। (१)

परित्तं च महगातं च धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्जिति अधिपतिपच्चया – महगाते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

#### अनन्तरपच्चयादि

८. परित्तं धम्मं पिटच्च परित्तो धम्मो उप्पच्जित अनन्तर-पच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया (सब्बे पि महाभूता कातब्बा), अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपिनस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया (तिस्सो पञ्हा कातब्बा), आसेवनपच्चया (तिस्सो पञ्हा कातब्बा), कम्मपच्चया, विपाकपच्चया (तेरस पञ्हा), आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भ्रानपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयुत्त-पच्चया, विपातपच्चया, अत्थिपच्चया, निर्यपच्चया, विगतपच्चया, अविजातपच्चया।

## (२) सङ्ख्या

९. हेतुया तेरस, आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया नव, अनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते तेरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निरसये तेरस, उपनिस्सये पञ्च, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे तेरस, अविगके तेरस, आहारे इन्द्रिये भाने मम्मे तेरस, सम्पयुत्ते पञ्च, विष्पयुत्ते तेरस, विष्ययुत्ते पञ्च, विष्पयुत्ते तेरस, अविगते तेरस, नित्यया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते तेरस। अनुलोमं।

# २. पच्चयपच्चनीयं

(१) विभङ्गो

# नहंतुपच्चयो

१०. परित्तं घम्मं पटिच्च परितो घम्मो उप्पण्जिति नहेतु-पच्चया – अहेतुकं परित्तं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या चित्तसमुद्रानं चं रूपं ... पे o ... दे सन्धे ... पे o ... अहेतुकपटिसन्धिम्था ... पे o ... खन्धे पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च बन्धा; एकं महाभूतं ... पे o ... बाहिरं, आहारसमृद्धानं, उतुसमृद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे o ... विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छा-सहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

## नआरम्मणपन्चयो

. ११. परितं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पञ्जित्ति नआरम्मणपच्चया – परिते खत्थे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पटि-सन्धिक्खणे परिते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं, खन्धे पटिच्च बत्थु ... पे० ... एकं महाभूतं .. पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

महम्गतं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पन्जित नआरम्मण-पच्चया – महम्गतं खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महम्गतं खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पन्जति नआरम्मण-पच्चया – अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)

परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया – अप्पमाणं खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पिटच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नआरम्मणपच्चया – महम्मते खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमु ॥ द्वानं रूपं। पटिसन्धिक्सणे महम्मते खन्धे च महाभूते च पिटच्च कटत्तारूपं। (१)

## नअघिपतिपच्चयो

१२. परितं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नअधि-पतिपच्चया – परित्तं एकं सत्यं पटिच्च तयो सत्या ... पे० ... पटि-सन्धिनसणे ... पे० ... सन्यं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च सन्या; एकं ॐ महाभूतं ... पे० ... असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ... । (१)

40 4-X8

परित्तं बम्मं पटिच्च महम्गतो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया - पटिसन्धिक्खणे बत्युं पटिच्च महम्गता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नर्अधिपतिपच्चया – पटिसन्धिवसणे वत्थुं पटिच्च महम्मता खन्धा, क महाभते पटिच्च कटतारूपं। (३)

१३. महस्पतं धम्मं पटिच्च महस्पतो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – महस्पते सन्धे पटिच्च महस्पताधिपति, विपाकं महस्पतं एकं खन्धं पटिच्च...पेo... पटिसन्धिक्खणे ...पेo...। (१)

महमातं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – विपाके महमाते खन्धे पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षको महमाते खन्धे पटिच्च कटत्तारूपं। (२)

महस्पतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महस्पतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – विभावः महस्पतं एकं स्वत्धं पटिच्च तयो । इत्या चित्तसमृद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे .. पे० ... पटिसन्धिवस्वणे ... पे० ... । (३)

१४. अप्पमाणं धम्मं पिटच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – अप्पमाणे खन्ये पिटच्च अप्पमाणाधिपति । (१)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पडजित ज्ञानिपनिपच्चया – विपाने भहमाते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महम्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (१)

परित्तं च महस्मतं च धम्मं पटिच्च महस्मतो धम्मो उप्पज्जिति न अधिपतिपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महस्मतं एकं खन्धं च बत्धुं अ च पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे .. पे० ...। (२)

परित्तं च महम्गतं च धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्गतो च धम्मा उप्पर्जन्त नअधिपत्थिच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्गतं एकं सन्धं च बत्थुं च पटिच्च तयो सन्धा...पे०... हे सन्धे...पे०... महम्गते सन्धे च महाभूते च पटिच्च कटत्तारूपं। (३)

#### नजनन्तरपच्चयादि

१५ परितं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पण्जति नजनन्तर-पच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नजञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया।

# नपुरेजातपच्चयो

१६. परित्तं धरमं पटिच्च परित्तो धरमो उप्पज्जिति नपुरे-जातपच्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे०... ब द्वे खन्धं ... पे० ... परित्ते खन्धं पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटि-सन्ध्वित्वयो परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... (स.जे महाभूता वित्यारेतब्बा, अरूपे' परित्तमूलकं तिस्सो पञ्हा)।

महम्मतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात- 10 पच्चया – महम्मतं एकं बन्धं ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... । (१)

महग्गतं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पञ्जति नपुरेजात-पच्चया – महग्गतं खन्धे पटिच्च बित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणेः महग्गतं खन्धे पटिच्च कटलारूपं। (२)

महम्मतं धम्मं पटिच्च परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति । नपुरेजातपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं...पे० ... दे खन्धं ...पे० ...। (३)

१७. अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जिति नपुरेजातपच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं खन्धं ... पे० ...। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पच्जति नपुरेजात- 20 पच्चया – अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (२)

परितं च अप्पमाणं व धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्वति नपुरेजातभच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (३)

१. सी०, स्याप पोत्वकेसु नत्वि । २. अरूपे महम्मतं - सी०, स्या० ।

परितं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च परितो घम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – महम्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्ठानं इपं। पटिसन्धिचलणे ... पे० ...। (१)

परितं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च परितो च महम्मतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नपुरेजातपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं च वर्श्वं च पटिच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वं खन्धं ... पे० ... महम्मते ।० खन्धं च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

## नपच्छाजातपच्चयादि

१८. परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नपच्छा-जातपच्चया, नआसेवनपच्चया – परित्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धे पटिच्च बत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं 15 ... पे० ... असञ्जसनानं एकं महाभूतं ... पे० ...। (१)

परित्तं धम्मं पटिच्च महम्गतो धम्मो उप्पज्जित नआसेवन-पच्चया - पटिसन्धिक्सणे वत्यु पटिच्च महम्गता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पटिच्च परित्तो च महस्पतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नआसेवनपच्चया – पटिसन्धिनक्षणे वत्युं पटिच्च महस्पता खन्धा, 20 महाभूते पटिच्च कटतारूपं। (३)

१९. महम्मतं घम्मं पटिच्च महम्मतो घम्मो उप्पज्जित न-आसेवनपच्चया – विपाकं महम्पतं एकं खन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सले महम्पतं एकं खन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... । (१)

 अ। अ महम्मतं वम्मं पिटच्च पिरतो धम्मो उप्पञ्जित नआसेवन-पच्चया – महम्मते खन्धे पिटच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पिटसन्धिक्स्बणे ...पे० ...। (२) महमातं घरमं पटिच्च परित्तो च महमातो च धरमा उप्पञ्जन्ति नआसेवनपच्चया – विपाकं महमातं एकं खत्वं पटिच्च तयो खत्वा चित्तसमुद्धानं च रूपं ... पे० ... द्वे खत्वे ... पे० ... पटिसन्धिवखणे महमातं एकं खत्वं ... पे० ... । (३)

२०. अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जति । नआसेवनपच्चया – विपाकं अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे पटिच्च द्वे खन्धा। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उपपञ्जति नआसेवन-पच्चया – अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमट्टानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परितो च अप्पमाणो च धम्मा 10 उपपज्जित्त तआसेवनपच्चया — विपाकं अप्पमाणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे ० ... । (३)

२१. परितं च अप्पमाणं च धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

परित्तं च महस्मतं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – महस्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तससूट्टानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे महस्मते खन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं।(१)

परितं च महम्मतं च धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – पटिसन्धिक्खणे महम्मतं एकं खन्धं च वत्थुं च २० पटिच्च तयो खन्धा ...पे० ...द्वे खन्धे ...पे० ...। (२)

परितं च महम्गतं च धम्मं पटिच्च परितो च महम्गतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नआसेवनपच्चया – पटिसन्धिक्सणे महम्गतं एकं सन्धं च वत्युं च पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... महम्गते सन्धे च महाभूते च पटिच्च कटतारूपं। (३)

## नकम्मपच्चयो

२२. परितं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पच्जति नकम्म-पच्चया – परिते खन्धे पटिच्च परिता चेतनाः, बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, एकं महाभूतं...पे०...। (१) B. 312

15

महस्पतं धम्मं पटिच्च महस्पतो धम्मो उप्पज्जित नकस्म-पच्चया - महस्पतं अन्धे पटिच्च महस्पता चेतना। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-पच्चया - कुसले अप्पमाणे खन्धे पटिच्च अप्पमाणा चेतना। (१)

## नविवाकपच्चयो

२३. परितं घम्मं पटिच्च परितो घम्मो उप्पज्जित निवपाक-पच्चया – परितं एकं बन्धं पटिच्च नयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ...पे०...हे खन्धे...पे०...एकं महाभूतं पटिच्च नयो महाभूता ...पे०... महामूने पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं उपादारूपं; वाहिरं, आहारसमुद्रानं, उत्तममुद्रानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं..पे०...। (१)

महमातं धम्मं पटिच्च महमातो धम्मो उप्पज्जित निवपाक-पच्चया – महमातं एकं अन्यं पटिच्च तयो खन्या...पे०...द्वे खन्ये ...पे०...। (१)

महस्मतं धम्मं पटिच्च परितो धम्मो उप्पज्जित निवपाक-पच्चया – महस्मते खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

ं महम्मतं धरमं पटिच्च परितो च महम्मतो च धरमा उप्पञ्जन्ति नविपाकपच्चया – महम्मतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं...पे०...हे खन्धं ..पे०...। (३)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उपपज्जित निवपाक-पच्चया — कुसलं अप्पमाणं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या २० ... पे० ...। (१)

अप्पमाणं घम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जति निवपाक-पच्चया – कुसले अप्पमाणे खन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च परितो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नविपाकपच्चया – कुसलं अप्पमाणं एकं सन्धं पटिच्च 25 तयो सन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ...ये०... द्वे सन्धे ...पे०...। (३)

१. सी॰, स्या॰ पोत्यकेसु नित्य, एवसुपरि पि।

परित्तं च अप्पमाणं च कस्मं पटिच्च परित्तो धस्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया – कुसले अप्पमाणे खन्चे 'च महामूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)

परित्तं च महग्गतं च धम्मं पटिच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया – महग्गते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्वानं ब रूपं। (१)

# नआहारपच्चयादि

२४. परित्तं धम्मं पिटच्च परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नुआहारपच्चया – बाहिरं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं (वित्यारेतस्बं), नहिद्रयपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं पित्यारेतस्बं), नहिद्रयपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं पिटच्च ह्पजीवितिह्न्द्यं, नक्षानपच्चया – 10 पञ्चवञ्जापसहानं एकं ब्लयं ...पे ०... बाहिरं.. पे ०...असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं ...पे ०... (सब्बं महाभूता कातस्बा), नमम्पपचच्या – अहेतुकं परित्तं एकं बल्यं ...पे ०... अहेतुकपटिसन्धिक्षयणे एकं ...पे ०... (सब्बं महाभूता कातस्बा) नसम्पयुत्तपच्चया, नविष्पयुत्तपच्चया – अह्पे परित्तं एकं बल्यं पटिच्च तयो बल्या...पे ०... ब्रह्मे पटिच्च तयो बल्या...पे ०... इतस्वः पटिच्च तयो बल्या...पे ०... इतस्वः पटिच्च तयो बल्या...पे ०... इतसमुद्रानं, अतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ...पे ०... ।

महम्मतं धम्मं पटिच्च महम्मतो धम्मो उप्पज्जित नविष्पयुत्त-पच्चया – अरूपे महम्मतं एकं खन्धं ...पे ०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणो धम्मो उप्पच्जति नविप्पयुत्त-पच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं सन्धं ...पे०...नोनित्थपच्चया, नोविगत- 20 पच्चया ।

# (२) सङ्ख्या

२५. नहेतुया एकं, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया दस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये नझाने नमस्मे एकं, अ नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. परवयानुलोमपरवनीयं

B. 314

२६. हेनुपञ्चयां नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया दस, नअनस्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते तेरस, नआसेवने तेरस, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, । नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चवपच्चनीयानुलोमं

२७. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं...पे०...विगते एकं, अविगते एकं (एवं गणेतब्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# §२. सहजातवारो

(सहजातवारो पि पटिच्ववारसदिसो)।

## §३. पच्चयवारो

- १. पच्चयानुलोमं
- (१) विमङ्गो

# हेतुपच्चयो

२८. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पञ्जति हेतु-१० पच्चया – परित्तं एकं बन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे०...डे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिमत्तर्थे...पे०... खन्धे पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्धा; एकं महामृतं पच्चया ...पे०... उपादास्पं, वत्युं पच्चया परिता खन्धा। (१)

परित्तं धम्मं पच्चया महम्मतो धम्मो उप्पजनि हेतुपच्चया -१६ वत्युं पच्चया महम्मता सत्या। पटिसन्विक्सणे बत्युं पच्चया महम्मता सम्मा। (२)

परित्तं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया – वर्ख् पच्चया अप्पमाणा सन्धा। (३)

परित्तं धम्मं पञ्चया परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपञ्चया – वत्युं पञ्चया अप्पमाणा खन्धा, महाभूते पञ्चया चित्तसमट्रानं रूपं। (४)

परित्तं धम्मं पच्चया परितो च महमातो च धम्मा उपपज्जन्ति हेतुपच्चया – वरखु पच्चया महमाता खन्धा, महाभूते पच्चया चित्त-समद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणं वरखं पच्चया महमाता खन्धा।(५)

२९. महम्पतं धम्मं पच्चया महम्पतो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया – महम्पतं एकं खन्धं पच्चया तयो' खन्धा'...पे०...पटि- <sup>10</sup> सन्धिक्खणे महम्पतं एकं खन्धं...पे०...। (१)

महम्गतं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – महस्गते खन्धे पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पे०... (२)

महग्गतं धम्मं पच्चया परित्तो च महग्गतो च धम्मा उप्पज्जित हेतुपच्चया – महग्गतं एकं खन्धं पच्चया तथो खन्धा 15 चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे०...द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे महग्गतं एकं खन्धं ...पे०... । (३)

अप्पमाणं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पन्जति हेतु-पच्चया – अप्पमाणे ... तीणि ।

ं ३०. परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया परितो धम्मो २० उपपज्जति हेतुपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

परितं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०...। (२)

परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया परितो च अप्पमाणो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – अप्पमाणं एकं सन्धं च वत्युः

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेसु नत्वि। प० २ - ४२

च पच्चया तयो सन्धा...पे०...द्वे सन्धे...पे०...अप्पमाणे सन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (३)

परित्तं च महग्गतं च धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया ... तीणि (पटिसन्धिक्सणे तीणि पि कातब्बा)।

## आरम्मणपच्चयादि

३१. परितं धम्मं पच्चया परितो धम्मो उपपज्जित आरम्मणपच्चया – परितं एकं बन्धं पच्चया तयो खन्धा ..पे०... ढे बन्धं ..पे०... परितन्ध्या सन्धा ..पे०... ढे बन्धं ..पे०... परितन्ध्या चन्छ्या सन्धा प्रच्या चन्छ्या चन्छ्या चन्छ्या मन्द्रप्रच्या चन्छ्या परिता बन्धा (अवसेसा छ पञ्हा हेतुपच्चयसिदमा सन्धा (भिन्धा सन्धा (भिन्धा सन्धा । अपित्पच्चया परिता चन्द्रप्रच्या परित्मा सन्धा (परितन्धि सन्धा परित्मा सन्धा परित्मा परित्मा सन्धा (परितन्धि सन्धा सन्धा परित्मा परित्मा सन्दर्भ पञ्हा परितृष्णा), अनन्तरपच्चया ..पे०... अविगतपच्चया ।

# (२) सङ्ख्या

३२. हेतुया मत्तरस, आरम्मणे सत्त, अघिपतिया सत्तरस, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे नव, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके सत्तरस, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये फ्राने ममो सत्तरस, सम्ययुत्ते सत्त, विप्ययुत्ते सत्तरस, अख्यिया सत्तरस, निष्यया सत्त, विणते सत्त, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्बं)

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयो

३३. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नहेतुपच्चया – अहेतुकं परितं एकं खत्थं पच्चया तयो खत्था चित्त-श्च समुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे सत्ये ...पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे०... खत्ये पच्चया वस्यु, वस्युं पच्चया खन्या; एकं महाभूतं ...पे०...

१. सी० पोत्यके नतिव।

B. 317

असम्जसत्तानं ...पे०... चक्खायतनं पच्चया चक्ख्वितञ्जाणं ...पे०... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अहेतुका परित्ता खन्मा, विचिकिच्छासहगते उद्बच्चसहगते खन्चे च वत्युं च पच्चया विचिकिच्छासहगतो उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

३४. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जिति ह नआरम्मणपच्चया (पटिच्चवारसदिसं। पञ्च)।

#### नअधिपतिपच्चयो

३५. परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – परित्तं एकं खत्धं पच्चया तथो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ..पे०...दे खन्धे ..पे०... पटिसन्धिक्खणे ..पे०... असञ्जसत्तानं ..पे०... चक्खायतनं ..पे०... कायायतनं ..पे०... बत्युं पच्चया परित्ता 10 खन्धा। (१)

परित्तं धम्मं पच्चया महम्मतो धम्मो उप्पञ्जित नअधिपति-पच्चया – वत्युं पच्चया महम्मताधिपति, वत्युं पच्चया विपाका महम्मता खन्धा। पटिसन्धिक्खणे वत्युं पच्चया महम्मता खन्धा। (२)

परित्तं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपति- 13 पच्चया – वत्थु पच्चया अप्पमाणाधिपति । (३)

परित्तं धम्मं पच्चया परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया विपाका मञ्ज्याता खन्या, महाभूते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (४)

३६. महम्मतं घम्मं पच्चया महम्मतो घम्मो उप्पज्जिति २० नअघिपतिपच्चया – महम्मते बन्धे पच्चया महम्मताघिपति, विपाकं महम्मतं एकं बन्धं पच्चया तयो बन्धा ...पे०... द्वे बन्धे :..पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महम्गतं धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपति-पच्चया – विपाके महम्गते खन्धे पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। 25 पटिसन्धिक्खणे.. ये०...। (२) B. 318

महम्मतं धन्मं पच्चया परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चया - विपाकं महम्मतं एकं बन्धं पच्चया तयो बन्धा चित्तममुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे बन्धे ...पे०... पटिसन्धि-क्खणे...पे०...। (३)

अप्पमाणं धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – अप्पमाणे खन्ये पच्चया अप्पमाणाधिपति । (१)

३७. परित्तं च अप्पमाणं च धम्मं पच्चया अप्पमाणो धम्मो उपपञ्जति नअधिपतिपच्चया – अप्पमाणे खन्धे च बत्युं च पच्चया अप्पमाणाधिपति। (१)

परित्तं च महम्पतं च धम्मं पच्चया परित्तो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – विपाके महम्पते खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे...पे०..। (१)

परित्तं च महम्मतं च घम्मं पच्चया महम्मतो घम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया – महम्मतं खन्धे च वत्थु च पच्चया महम्मता-। धिपति, विपाकं महम्मतं एकं खन्धं च वत्थु च पच्चया तयो खन्धा ...पे०...द्वे खन्धे...पे०.. पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (२)

परित्तं च महम्मतं च धम्मं पच्चया परित्तो च महम्मतो च धम्मा उप्पज्जित्तं नअधिपतियच्चया – विषाकं महम्मतं एकं खत्थं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... हे खत्थं ...पे०... विषाके 
भ्रष्टमते खत्यं च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे विपाकं महम्मतं एकं खत्यं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा 
...पै०... हे खत्यं ...पे०... विपाकं महम्मते खन्धे च महाभूते च पच्चया 
कटनारूपं। (३)

#### नअनन्तरपच्चवादि

३८ परितं धम्मं पच्चया परितो धम्मो उप्पञ्जति अ नअनत्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्ज्ञपच्चया, नउप-निस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चवारसदिसा द्वादस पञ्हा),

१. सी०, स्था० पोत्यकेम् नत्थि।

नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया (परिपुण्णं, विपाको ति निर्द्दिसतब्बं, वित्तसमुद्रानं रूपं विपाको ति न कातब्बं), न कम्म-पच्चया, नविपाकपच्चया (पटिसन्धिविपाको पि नित्थं), नआहार-पच्चया, नहिन्द्रयपच्चया, नझानपच्चया, नमग्गपच्चया, नसम्पयूत्त-पच्चया, नविप्ययूत्तपच्चया, नविप्ययूत्तपच्चया, नविप्ययूत्तपच्चया, नविप्ययूत्तपच्चया, नविप्ययूत्तपच्चया, नविप्ययूत्तपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

३९. नहेतुया एकं, नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया द्वादस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च,' नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, नविपाके मत्तरस, नआहारे नइन्द्रिये नझाने नमम्गे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविप्पयुत्ते तीणि, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते 10 पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयं।

# ३. प<del>ञ्च</del>यानुलोमप<del>ञ्च</del>नीयं

४०. हतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया द्वादस, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्अमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते द्वादस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने सत्तरस, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्पयुत्ते तीणि, 16 नोनित्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

४१. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते ...पे०... विगते अविगते एकं (एवं गणेतच्वं)।

प<del>ञ्च</del>नीयानुलोमं । पञ्चयवारो ।

# ६ ४. निस्सयवारो (निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो) ।

१. विड्रिस्सितब्बं – स्या०। २. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

B. 320

# § ५. संसद्धवारो

### १. पच्चयानुलोमं

# (१) विभक्तो

## हे<del>त्पच्च</del>यो

४२. परित्तं धम्मं संसद्घो परित्तो धम्मो उप्पज्जिति हेनुपच्चया – परित्तं एकं खत्थं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्ध्विक्सणे..पे०...। (१)

महम्पतं धम्मं संसट्टो महम्पतो धम्मो उप्पज्जित हेतु-व पच्चया – महम्पतं एकं सन्धं संसट्टा तथो सन्धा ...पे०... हे सन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्सणे...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संबद्दो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अप्पमाणं एकं खन्धं संबद्दा तयो खन्या ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

#### आरम्मणपच्चयादि

### (२) सङ्ख्या

४४. हतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अघिपतिया तीणि ...पे०... अविगत तीणि (एवं गणेतव्वं)।

B. 321

#### २. पच्चयपच्चनीयं

## (१) विमङ्गी

### नहेत्रपच्चयो

४५. परित्तं धम्मं संसद्घो परित्तो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं परित्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... ढे खन्धं ...पे०... अहेतुकंपटिसन्धिक्खणे...पे०... विचिकिच्छासहगते उद्धच्च-सहगते खन्धे संसद्घो विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

### नअधिपतिपच्चयो

४६. परित्तं धम्मं संसुद्वो परित्तो धम्मो उप्पज्जति <sub>०</sub> नअधिपतिपच्चया – परित्तं एकं स्तन्धं संसुद्वा तयो स्तन्धा ...पे०... द्वे स्तन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्सणे ...पे०...। (१)

महम्पातं धम्मं संसद्घो महम्पातो धम्मो उप्पञ्जति नअधिपति-पच्चया-महम्पते सन्धे संसद्घा महम्पता अधिपति, विपाकं महम्पातं एकं सन्धं संसद्घा ...पे०... पटिसन्धिक्सणे...पे०...। (१) 10

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जति नअधि-पतिपच्चयो – अप्पमाणे खन्धे संसद्घा अप्पमाणा अधिपति। (१)

# नपुरेजातपच्चयो

४७. परित्तं धम्मं संसद्घे परित्तो धम्मो उप्पञ्जित नपुरे-जातपच्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महम्मतं धम्मं संसद्घो महम्मतो धम्मो उप्पज्जति नपुरेजात-पच्चया – अरूपे महम्मतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्घे' अप्पमाणं धम्मो उप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं खन्धं संसद्घा तयो अरूधा 20 ...पेo...। (१)

१. सी॰ पोत्यके नत्यि।

#### नपच्छाजात-नआसेवनपच्चया

४८. परित्तं धम्मं संसद्दो परित्तो धम्मो उप्पज्जिति नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया – परित्तं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा ...पे ०... पटिसन्धिक्खणे ...पे ०...। (१)

महमातं धम्मं संसुद्दो महम्मतो धम्मो उप्पञ्जित नआसेवन-5 पच्चया – विपाकं महम्मतं एकं खन्धं संसुद्दा तयो खन्धा .. पे०... परिमान्यक्षक्यो ...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्दो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपञ्चया – विपाकं अप्पमाणं एकं खन्यं संसद्दा तथो खन्या ...पे०...। (१)

#### नकम्मपच्चयो

, ४९. परित्तं धम्मं ससद्वो परित्तो धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – परित्ते खन्धे संसद्दा परिता चेतना। (१)

महम्मतं धम्मं संमद्वो महम्मतो धम्मो उप्पज्जति नकम्म-पञ्चया – महम्मते खन्धे संमद्वा महम्मता चेतना। (१)

अप्पमाणं धम्म संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नकम्म-15 पच्चया – कुसरु<sup>र</sup> अप्पमाणे खन्धे संसद्घा अप्पमाणा चेतना। (१)

#### नविपाकपच्चयो

B.322 ५०. परित्तं धम्मं संसद्दो परित्तो धम्मो उप्पज्जिति निवपाकपच्चया – परित्तं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा...पे०...। (१)

> महग्गतं धम्मं संसद्घे' महग्गतो धम्मो उप्पज्जित निवपाक-पच्चया – महग्गतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पन्जित निवपाकपच्चया – कुसलं अप्पमाणं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०...। (१)

१-१. सी॰, स्था॰ पोत्यकेसु नत्थि, एवमुपरिषि । २. सी॰, स्था॰ पोत्यकेसुनत्थि । १. सी॰ पोत्यके नत्थि ।

#### नझानपच्चयादि

५१. परित्तं धम्मं संसद्वी परित्तो धम्मो उप्पज्जित नज्ञानपञ्चया, नमग्गपञ्चया, निवप्ययुत्तपञ्चया – अरूपे परित्तं एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा...पे०...। (१)

महम्मतं धम्मं संसद्घो महम्मतो धम्मो उप्पञ्जति नविष्प-युत्तपच्चया – अरूपे महम्मतं एकं सन्धं संसद्घा तयो सन्धा व ...पे० ...। (१)

अप्पमाणं धम्मं संसद्घो अप्पमाणो धम्मो उप्पज्जित नविष्प-युत्तपच्चया – अरूपे अप्पमाणं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे० ...। (१)

#### (२) सङ्ख्या

५२. नहेतुया एकं, नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, 10 नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नझाने एकं, नमम्मे एकं, नविप्पयुत्ते तीणि (एवं गणेतब्यं)।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

५३. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नविप्पयुत्ते तीणि (एवं गणतब्वं)। अनुलोमपच्चनीयं।

### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

५४. नहेतुपञ्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं...पे०... अविगते 15 B. 323 एक (एवं गणेतव्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं । संस्टुवगरो ।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसद्धवारसदिसो)।

§ ७. पञ्हाबारो १. पञ्चवानुलोमं (१) विमङ्गो हेत्रपञ्चयो

५५. परित्तो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य हेतुपञ्चयेन पञ्चयो-परिता हेत् सम्पयुतकानं सन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं हेतु-पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसिन्धक्सणे...पे०...। (१)

महग्गतो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ... ह तीणि (पवत्तिपटिसन्धि कातब्बा)।

अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो ... तीणि ।

#### आरम्मणपच्चयो

५६. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसषकम्मं कत्वा तं 
ग पञ्चवेक्स्रति, पुब्बे सुचिण्णानि पञ्चवेक्स्रति, अरिया गोत्रभुं 
पञ्चवेक्स्रति, वौदानं पञ्चवेक्स्रति, पृहोनं किलेसे पञ्चवेक्स्रतित, विक्षम्भिते किलेसे पञ्चवेक्स्रतित, पुब्बे समुदाचिण्णं किलेसे 
जानित्ता वक्स्रं ...पै०...वत्युं...परित्तं ख्रम्यं अनिच्चतो...पै०... 
विपस्मित्त अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति, तं आरक्ष्मं आप्यज्जति...पै०... 
र्वोभनस्सं उपपञ्जति। रूपायतनं चक्स्र्विञ्जाणस्स...पै०... फोट्टब्बायतनं 
कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

B. 324

परित्तो धम्मो महन्गतस्य धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दिव्वेन चक्कुना रूपं पस्सति, दिव्वाय सोतधातुया सहं सृणाति, चेतोपरियजाणेन परित्तचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। परित्ता खन्धा अ इिंदिचिष्ठाणस्स, चेतोपरियजाणस्स पुब्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स यथा-कम्मूपगत्राणस्स' अनागतंस्र्वाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

५७. महन्गतो धम्मो महन्यतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – चेतोपरियत्राणेन महन्यतचित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति,

१. यदाकम्मुपगत्राणस्स – स्या० ।

आकासानञ्चायतनं विञ्चाणञ्चायतनस्य ... आकिञ्चञ्जायतनं नेव-सञ्जानासञ्जायतनस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। महमाता खन्या इिंद्विधजाणस्य, चेतोपरियजाणस्य पुन्वेनिवासानुस्यतिजाणस्य यया-कम्मूपगजाणस्य अनागतंसजाणस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

महगाती धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन व पञ्चयो – पटमं झानं पञ्चवेक्सति ...पे ०... नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं पञ्चवेक्सति, दिव्यं चक्स् पञ्चवेक्सति, दिव्यं सोतधातुं पञ्चवेक्सति, इिद्धिवध्याणं पञ्चवेक्सति, विरोगिरियशाणं पञ्चवेक्सति, पुत्र्विनवासान्तुस्सतिआणं पञ्चवेक्सति, यथाकम्मुपग्रआणं पञ्चवेक्सति, अनागतंस-आणं पञ्चवेक्सति । महम्मते सन्ये अनिञ्चतो ...पे ०... विपस्सति १० अस्मादित अभिनन्दित, तं आरक्भ रागो उप्पञ्जति ...पे ०... दोमनस्सं उप्पञ्जति । (२)

५८. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – निःवानं मग्गस्स, फलस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो । 18 अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं पञ्चवेनस्रन्ति, फलं पञ्चवेनस्रन्ति, निब्बानं पञ्चवेनस्रन्ति, निब्बानं पोत्रभुस्स, बोदानस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो महम्गतस्य धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया चेतोपरियजाणेन अप्पमाणचित्तसमङ्किस्स चित्तं २० जानन्ति, अप्पमाणा खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुःवेनिवासानुस्सति-जाणस्स, अनागतंस्रजाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

### अधिपतिपच्चयो

५९. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति – दानं दरवा सीलं समादियित्वा उपोसयकम्मं कत्वा तं गरुं कत्वा अ पच्चवेक्स्रति, पुब्बे सुचिष्णानि गरुं कत्वा पच्चवेक्स्रति । सेक्स्रां. गोत्रभुं गरुं करवा पच्चवेक्स्रन्ति, वोदानं गरुं कत्वा पच्चवेक्स्रन्ति ।

B, 328

चक्क् ...पे०... वत्यु ... परित्ते खन्धे गई करवा अस्सादिति' अभिनन्दिति', तं गई कत्वा रागो उपपज्जित, दिट्ठि उपपज्जित । सहआताधिपति -परिताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

महग्गतो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – महग्गताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (१)

महत्यातो धम्मो परितस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो — आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति — पठमं झानं गर्छ । कत्वा ...पे०... नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं ...पे०... दिव्यं चक्क्षं ...पे० ... अनागतंसज्ञाणं गर्छ कत्वा पच्चवेक्वति। महत्त्याते खन्धे गर्छ कत्वा अस्मादेति अभिनन्दति, तं गर्छ कत्वा पच्चवेक्वति। सहत्र्याते दिट्टि उप्पज्जति। सहजाताधिपति — महत्त्यातिष्यति चित्तसमुट्टानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

महम्गती धम्मो परित्तस्स च महम्गतस्स च धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – महम्गताधिपति सम्पयुक्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

६०. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्य धम्मस्य अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा-श्र थिपति – निब्बानं मस्यस्स, फल्रस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – अप्पमाणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अपमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो— आरम्मणाघिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाघिपति – अरिया मग्गा इद्दृहित्वा मग्गां गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, फलं गरुं कत्वा पच्च-वेक्खन्ति, निःबानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, निःबानं गोत्रभुस्स, बोदानस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहआताधिपति—अप्पमाणाधिपति चित्तसमुद्वानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

१-१. अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति – सी०, स्या०।

अप्पमाणो सम्मो परित्तस्य च अप्पमाणस्य च सम्मस्य अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति - अप्पमाणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अनन्तरपच्चयो

६१. परित्तो धम्मो परित्तस्त धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो –पुरिमा पुरिमा परित्ता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं परित्तानं क खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रमुस्स, अनुलोमं बोदानस्म, आवज्जनां परित्तानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो –
परित्तं चृतिचित्तं महग्गतस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो।
परित्ता खन्या महग्गतस्स वृद्वानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। पठमस्स १०
झानस्स परिकम्मं ...पे०... नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं ...पे०...
दिःवस्स चक्बुस्स परिकम्मं ...पे० ... अनागतस्त्राणस्स परिकम्मं
अनागतस्त्राणस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परितो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चवेन पञ्चयो - गोत्रभु मग्गस्स, बौदानं मग्गस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया 16 अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

६२. महम्मतो धम्मो. महम्मतस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा महम्मता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं महम्मतानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महम्मतो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो — २० महम्मतं चृतिचित्तं परित्तस्स उपप्रतिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्मतं भवञ्जं आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्मता सन्धा परित्तस्स बृद्धानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महागती धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – नेवसञ्जानासञ्जायतनं निरोधा बुदुहन्तस्य फलसमापत्तिया अ अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

१. सी॰, स्था॰ पोत्यकेसु नत्यि। २. बावज्वनाय - सी॰।

६३. अध्यमाणो धम्मो अध्यमाणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अध्यमाणा खन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं अध्यमाणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। मग्गो फलस्स, फलं फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयो फलं परित्तस्स बृद्वानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो महम्गतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – फलं महम्गतस्स बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

(समनन्तरपच्चयं अनन्तरपच्चयसदिसं)।

### सहजातपच्चयो

६४. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – परित्तो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा ...पे०... पटिसन्धि-क्खणे ...पे०... खन्धा वत्युस्स, वत्यु खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो; एकं महाभूतं...पे०...असञ्जसत्तानं...पे०...। (१)

परित्तो धम्मो महम्मतस्य धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो' – पटिसन्धिक्खणे वत्यु महम्मतानं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

६५. महम्मतो धम्मो महम्मतस्स सहजातपञ्चयन पञ्चयो – महम्मतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ...पे०... द्वे खन्धा...पे०... ॥ पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

महम्मतो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन' पच्चयो'-महम्मता खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महम्मता खन्धा कटतारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 328 अ महम्मतो धम्मो परित्तस्स च महम्मतस्स च धम्मस्स सह्जातपञ्चयेन पञ्चयो – महम्मतो एको खन्छो तिण्णस्नं खन्छानं

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु मत्बि।

चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... द्वे सन्धा ...पे०... पटिसन्धिनस्वणे...पे०...। (३)

६६. अप्पमाणी धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – अप्पमाणो एको लन्धो तिण्णन्नं लन्धानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ...पे o...। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा सन्धा चित्तसमुट्ठानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०...। (३)

६७. परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा खन्धा च महामूता च चित्त-समुद्वानानं रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च महमातो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयो – महमाता खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं 16 रूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे महम्मता खन्धा च महाभूता च कटत्तारूपानं सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च महग्गतो च धम्मा महग्गतस्स धम्मस्स सह्जात-पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे महग्गतो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णन्नं खन्धानं सहजातपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (२)

#### अञ्चमञ्चपन्त्रयो

६८. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो – परित्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो ...पे०... पटिसन्धिनखणे ...पे०... खन्धा बल्बुस्स ...पे०... वत्यु खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो; एकं महाभूतं...पे०...असञ्ज-सत्तानं...पे०...। (१)

परित्तौ धम्मो महमातस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जापच्यये पच्ययो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे वत्यु महग्गतानं खन्धानं अञ्जमञ्ज-पच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (२) महमातो धम्मो महमातस्स धम्मस्स अञ्जयञ्चप<del>ण्य</del>येन पञ्चयो – महमातो एको सन्धो तिण्णन्नं सन्धानं अञ्जमञ्जपण्ययेन पञ्चयो ...पे०... पटिसन्धिमस्यो ...पे०...। (१)

महागती धम्मो परित्तस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्खणे महागता खन्धा बत्थुस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। (२)

महम्गतो धम्मो परित्तस्स च महम्गतस्स च धम्मस्स अञ्ज्ञमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो – पटिसन्धिक्सणे महम्गतो एको सन्धो तिष्णन्नं सन्धानं वत्युस्स च अञ्जमञ्ज्ञपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (३)

अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे० ... द्वे खन्धा ...पे०...। (१)

. परित्तो च महग्गतो च धम्मा महग्गतस्स धम्मस्स अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो - पटिसन्धिक्सणे महग्गतो एको खन्धो च' 16 वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (१)

### निस्सयपच्चयो

६९. परितो धम्मो परितस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – परित्तो एको खन्धो तिष्णन्नं बन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा .. पे०... पटिसन्धि-क्खणे ...पे० ... खन्धा वत्युस्स ...पे० ... वत्यु खन्धानं निस्सयपच्चयेन १० पच्चयो ...पे० ... एकं महाभूतं ...पे० ... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं ...पे०... चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ...पे० ... कायायतनं काय-विञ्जाणस्स ... वत्यु परित्तानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महम्गतस्स धम्मस्स निस्सयपञ्जयेन पञ्जयो – बत्यु महम्गतानं सन्धानं निस्सयपञ्जयेन पञ्जयो। पटिसन्धिक्सणे 25 बत्यु महम्गतानं सन्धानं निस्सयपञ्जयेन पञ्जयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – बत्थु अप्पमाणानं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

१. सी०, स्या० पोत्यकेस् नत्यि ।

७०. महत्मतो घम्मो महत्मतस्त्र घम्मस्त निस्तयपच्चयेन पच्चयो – महत्मतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं ...पे०... द्वे खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

महम्गतो वम्मो परित्तस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो-महम्गता खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। व पटिसन्धिक्खणे महम्गता खन्धा कटत्तारूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

महम्गती धम्मो परित्तस्स च महम्गतस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – महम्गतो एको खन्यो तिष्णन्नं खन्यानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्या 10 ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (३)

७१. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्य धम्मस्य निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो- 15 अप्पमाणा सन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०...। (३)

परित्तो च अप्पमाणो च घम्मा परित्तस्स धम्मस्स निस्सय- १० पच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुट्टानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा अप्पमाणस्स धम्मस्स निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - अप्पमाणो एको खन्यो च बत्थु च तिण्णप्तं खन्यानं निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो ...पे०... हे खन्या ...पे०...। (२) 25

परित्तो च महम्गतो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स निस्सय-पच्चयेन पच्चयो – महम्गता खन्धा च महामूता च चित्तसमुट्टानानं रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महम्गता खन्धा च महामूता च कटत्तारूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१) B. 391

परितो च महम्मतो च धम्मा महम्मतस्स धम्मस्स निस्सय-पच्चयेन पच्चयो – महम्मतो एको खन्धो च वत्यु च तिष्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे महम्मतो एको खन्धो च वत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे धन्धा ...पे०...। (२)

## उपनिस्सयपच्चयो

७२. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – परित्तं सद्धं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति, विषस्सानं उपपिति, मानं ज्रप्पिति, विद्वार्षे गण्हाति, परित्तं सीलं ...पे०... पञ्जं, रागं ...पे०... पत्थनं, कायिकं सुस्तं ...पे०... सेवानं उपिनस्साय दानं देति, सीलं ...पे०... उपोसथं ...पे०... विषस्तनं उपपादेति, पाणं हनति ...पे०... सङ्घं भिन्दति। परित्ता सद्धा ...पे०... पञ्जा, रागो ...पे०... पञ्जान, कायिकं स्तं ...पे०... कानासनं परित्ताय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय, रागस्स ...पे०... पत्थनाय, कानासनं परित्ताय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय, रागस्स ...पे०... पत्थनाय, कायिकंस सुस्तर्स, कायिकंस्स दुवक्सस उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। पाणाति-पातो पाणातिपातस्स उपिनस्सयपच्ययेन पच्चयो (चक्कं कातःवं)। मानुषातिकम्मं मानुषातिकम्मस उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो (चक्कं कातःवं)। मानुषातिकम्मं मानुषातिकम्मस उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो (चक्कं कातःवं)।

परित्तो वम्मो महम्गतस्स धम्मस्स उपिनस्सयपण्णयये पण्णये - अनःतरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ...पे०...। पक्तूपिनस्सयो -पिर्त्तं सद्धं उपिनस्सयो स्मातं अपादेति, अभिञ्ज उप्पादेति, समापितं उप्पादेति। पिरत्तं सीलं ...पे०...पञ्जं, रागं ...पे०...मेनासनं उपिनस्साय महम्मतं भानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापितं उपपादेति। परित्तं सद्धा...पे०...मेनासनं महम्मताय सद्धा...पे०...पे०...मेनासनं महम्मताय सद्धाय ...पे०...पञ्जाय उपिनस्सयपण्चयेन पण्चयो। पठमस्स झानस्स परिकम्मं ...पे०...नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स परिकम्मं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपिनस्सयपण्णयेन पण्णयो। दिवसस्स चक्ख्स्स परिकम्मं ...पे०...। (२)

परित्तो षम्मो अप्यमाणस्य घम्मस्य उपनिस्सयपञ्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे ...। पकतूपनिस्सयो परित्तं सद्धं उपनिस्साय अप्यमाणं झानं उप्पादेति, मम्णं उप्पादेति, फलसमापित उप्पादेति। परित्तं सीलं...पे ... पञ्जं, रागं ...पे ... पर्वनं, कायिकं सुक्षं...पे ... सेनासनं उपनिस्साय अप्यमाणं झानं उप्पादेति, मम्णं उप्पादेति, कलसमापित्तं उप्पादेति। परित्ता सद्धा ...पे ... पञ्जाय, मग्गस्य फलसमापिता उपनिस्तयपञ्चयेन पच्चयो। पञ्मस्य मग्गस्य परिकम्मं पञ्मस्य मग्गस्य मग्गस्य परिकम्मं पञ्मस्य मग्गस्य परिकम्मं पञ्मस्य मग्गस्य परिकम्मं पञ्चस्य मग्गस्य परिकम्मं चत्रस्य मगास्य उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

७३. महम्मतो धम्मो महम्मतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ०...। पकतूपनिस्सयो - महम्मतं सद्धं उपनिस्सयो सहम्मतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्तिं उप्पादेति, महम्मतं सौकं ... पे ०... पञ्जं उपनिस्साय महम्मतं सौकं ... पे ०... पञ्जं उपनिस्साय महम्मता । उपादेति, अभिञ्जं उपपादेति, समापत्ति उपपादेति, महम्मता । उपादेति, अभिञ्जं उपपादेति, समापत्ति उपपादेति । सहम्मता । उपादेति । पञ्जं महम्मता सद्धाय ... पे ०... पञ्जाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पठमं झानं दुतियस्स झानस्स ... पै ०... आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जानासञ्जायतनस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महम्गतो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो अ...पं ०... । पक्तूपनिस्सयो – महम्गतं सद्धं उपनिस्साय दानं दितं, सीलं समादियितं, उपोसयकम्मं करोति, विषस्सनं उप्पादितं, मानं जप्पेति, विद्धं गण्हाति, महम्गतं सीलं ...पं ०... पञ्जं उपनिस्साय दानं देति ...पं ०... विपस्सनं उप्पादितं ...पं ०... पत्रजं उपनिस्साय पञ्जा परिताय सद्धाय...पं ०... पञ्जा परिताय सद्धाय...पं ०... पञ्जा य...पं ०... कायिकस्स सुबस्स, कायिकस्स अक्स्यस्य उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महरगतो धम्मो अप्पमाणस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – महरगतं सद्धं उपनिस्साय अप्पमाणं झानं उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, फलसमापत्ति उप्पादेति। महम्मतं सीछं ...पे०... पञ्जं उपनिस्साय अ अप्पमाणं झानं उप्पादिति, मगं उप्पादिति, फलसमापत्ति उप्पादिति। महम्पता सद्धाः...पे०... पञ्जा अप्पमाणाय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय मगरस फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

В. 333

७४. अप्पमाणी धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स उपनिस्सय
व पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो . गेव... । पकतूपनिस्सयो – अप्पमाणं सद्धं उपनिस्साय
अप्पमाणं झानं उप्पादेति, मन्मं उप्पादेति, कलमापत्तिं उप्पादेति ।
अप्पमाणं झानं उप्पादेति, प्रममं उप्पादेति । अप्पमाणं झानं उप्पादेति ।
अप्पमाणं उप्पादेति, कलमापत्तिं उप्पादेति । अप्पमाणं सद्धा...वैव...

व पञ्जा अप्पमाणाय सद्धाय ...पैव... पञ्जाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ।

पठमो मन्मो दुनियस्स मन्मस्स ...पैव... ततियो मन्मो चतुत्थस्स
मन्मस्स ... मन्मो फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन

अष्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण्यिनस्ययो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो । 

3. जे०...। पकतूपिनस्सयो – अष्पमाणं सद्धं उपिनस्साय दानं दित्, सीळं...पे०...उपोम्मथकम्मं ... विपस्तनं उप्पादित । अष्पमाणं सीळं ...पे०... उपोम्मथकम्मं ... विपस्तनं उप्पादित । अष्पमाणं सीळं ...पे०... उपोम्मथकम्मं ... विपस्तनं ... अष्पमाणां सद्धा ...पे०.. पञ्जापारात्ताय सद्धाय ...पे०.. पञ्जापाय...पे०.. काविकस्स सुखस्स, काविकस्स दुक्सस्स उपिनस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। फलसमापत्ति काविकस्स सुखस्स उपिनस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। अरिया मागं उपिनस्साय सङ्खारे अनिञ्चतो ...पे०...विपस्तिन्त, मागो अरियानं अत्थापिटसिम्मदाय'...पे०... पिटभानप्यदिसिम्मदाय'...पे०... पिटभानप्यदिसिम्मदाय'...पे०... पिटभानप्यदिसिम्मदाय'...पे०... पिटभानप्यदिसिम्मदाय'...पे०... पिटभानप्यदिसिम्मदाय'...पे०... पिटभानप्यदिसिम्मदाय'... ठानाठानकोसल्लस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्यमाणो घम्मो महम्गतस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्मयो, पक्तूपनिस्सयो ...पे०...। पक्तूपनिस्सयो – अप्पमाणं सद्धं उपनिस्साय महम्मतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति, अप्पमाणं सीलं ...पे०... पञ्जं

१-१. ती०, स्या० पोत्वकेमु नत्थि। २ अत्यपटिसम्भिदाय – सी०, स्या०। ३. पटिभाषपटिसम्भिदाय – स्था०।

उपनिस्साय महम्मतं झानं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्तिः उप्पादेति। अप्पमाणां सद्धाः ...पे०... पञ्जा महम्मताय सद्धाय ...पे०... पञ्जाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, अरिया मम्मं उपनिस्साय अनुष्पन्नं समापत्तिं उप्पादेन्ति, उप्पन्नं समापञ्जन्ति। (३)

## पुरेजातपच्चयो

७५. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन ६ पञ्चयो — आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं — चक्खं अनिच्चतो ...पे०... विपस्पति अस्सादेति अभिनन्दितः तं आरब्भ रागो उप्पञ्जित ...पे०... दोमनस्सं उप्पञ्जित । सोतं...पे०...वत्यं अनिच्चतो...पे०...दोमनस्सं उप्पञ्जित । स्वाद्यत्वन्ध्याणस्स ...पे०...भोटुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। ।१ वत्युपुरेजातं — वक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... वत्यु परितानं बन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। ।१ वत्युपुरेजातं — वक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... वत्यु परितानं बन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महम्गतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्थुपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – दिब्बेन चक्खुना 16 रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सृणाति। वत्थुपुरेजातं – वत्यु महम्गतानं स्नन्धानं पुरजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। बत्यपुरेजातं – बत्यु अप्पमाणानं स्रन्थानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

### पच्छाजातपच्चयो

७६. परित्तो धम्मो परित्तस्य घम्मस्य पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता परिता खन्धा पुरेजातस्य इमस्य कायस्य पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

महम्मतो ध्रम्मो परित्तस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता महम्मता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अ पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१) . अप्पमाणो धम्मो परितस्स धम्मस्स पच्छाजन्तपच्चयेन पच्चयो - पच्छाजाता अप्पमाणा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

### आसेवनपच्चयो

७७. परित्तो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन व पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा परित्ता लन्धा पञ्छिमानं पञ्चिमानं परित्तानं सन्धानं...पे०...अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवन-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

परित्तो धम्मो मह्म्मतस्स धम्मस्य आसेवनपच्चयेन पच्चयो -पठमस्य झानस्य परिकामं तस्सेव आसेवनपच्चयेन पच्चयो...पे०...

१० नेबमञ्जानासञ्ज्ञायतनस्स परिकम्मं तस्सेव आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। दिब्बस्य चक्खुस्स परिकम्मं ...पे०... अनागतंस्रजाणस्य परिकम्मं अनागतंस्रजाणस्य परिकम्मं अनागतंस्रजाणस्य आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

परित्तो घम्मो अप्पमाणस्स घम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो -गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्म आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (३)

 महम्मतो धम्मो महम्मतस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा महम्मता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं महम्मतानं खन्धानं...पे०...आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### कस्मपन्तयो

७८. परितो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – परिता चेतना सम्पथ युगकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो ।
पटिमन्ध्यक्षणे परिता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च
रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – परिता चेतना विपाकानं
पग्निनानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१)

महग्गतो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अ सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – महग्गता चेतना सम्पयुत्तकानं

B. 335

१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नित्य ।

B. 336

स्रत्यानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्सणे महग्गता चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानासणिका -- महग्गता चेतना विपाकानं महग्गतानं सन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

महागतो धम्मो परित्तस्य धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानासणिका। सहजाता – महागता चेतना चित्तसमुद्वानां व रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्षणे महागता चेतना कटलारूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानासणिका – महागता चेतना कटलारूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

महग्गतो धम्मो परित्तस्स च महग्गतस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – महग्गता चेतना 10
सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो ।
पटिसन्धिक्खणे महग्गता चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं
कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – महग्गता चेतना विपाकानं
महग्गतानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (३)

७९. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन 16 पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका । सहजाता – अप्पमाणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – अप्पमाणा चेतना विपाकानं अप्पमाणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – 20 अप्पमाणा चेतना चित्तसमुद्रानानं रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### विपाकपच्चयो

८०. परित्तो धम्मो परित्तस्स घम्मस्स विपाकपच्चयेन 20 पच्चयो – विपाको परित्तो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... खन्या बत्युस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो। (१) महम्मतो घम्मो महम्मतस्स घम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो ...पे०... (तिस्सो पञ्हा, पर्वत्तिपटिसन्धि कातब्बा)। (३)

अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स विषाकपच्चयेन पच्चयो ... तीणि (पवत्तिमेव)।

# आहारपच्चयादि

८१. परितो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो, सानपञ्चयेन पञ्चयो, सर्पाद्वत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहआतं, पुरेजातं, पञ्छाजातं । सहआता – परित्ता खन्या चित्तसमुद्वानांन रूपानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । पटिसन्धिक्षक्षणे १० परित्ता खन्या कटतारूपानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । खन्या वत्युस्स ...पे०... वत्यु खन्यानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । पुरेजातं – बक्कायतानं चक्कुविञ्जाणस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । पुरेजातं चक्कायातानं कायविञ्जाणस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । वत्यु परितानं खन्यानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । वत्यु परितानं खन्यानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । परित्ता खन्या पुरेजातस्स इसस्स कायस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

परित्तो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजाता – पटिसन्धिक्खणे वत्यु महग्गतानं सन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु महग्गतानं सन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्यु अप्पमाणानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

८२. महम्मतो धम्मो परित्तस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – महम्मता खन्धा चित्तअ समुट्टानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पटिसन्धिनखणें ... पे० ...
पच्छाजाता – महम्मता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

в. 337

१. पटिसन्धिया – सी०, स्या०।

अप्पमाणो धम्मो परितस्स धम्मस्स विष्ययुत्तपच्चयन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अप्पमाणा खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### अस्थिपच्चयो

८३. परित्तो धम्मो परित्तस्त धम्मस् अस्थिपच्चयेन पच्चयो - सहजातं पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - परित्तो एको सन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो । परेजा पटिसन्धिक्सक्षणे...पेज... खन्धा तत्थुस्त अस्थिपच्चयेन पच्चयो। वर्ष्य सन्धानं अस्थिपच्चयेन १० छ. ३३३ पच्चयो; एकं महामूर्तं ..पेज... अस्य्यस्तानं ..पेज...। पुरेजातं - चक्खं ...पेज... वर्ष्यं अनिच्चतो ...पेज... विपरसति अस्यादेति अभिनन्दित् तं आरज्भ रागो उप्यज्जति...पेज...विपरसति अस्यादेवि अभिनन्दितं तं आरज्भ रागो उप्यज्जति...पेज...विपरम्पचयेन १० पच्चयो। चक्खायतनं कायविज्ञाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पर्वाचा त्याप्तानं सन्धा परेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। क्बळीकारो अह्यपच्चयेन पच्चयो। क्ष्योजितस्य इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। हप्जीवितिन्द्रियं कटलारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो धम्मो महागतस्त धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातः। सहजातं – पटिसन्धिक्खणे वत्यु महागतानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सह सुणाति, वत्यु महागतानं खन्धानं अस्थि-पच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं - वत्यु अप्पमाणानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

१. कबळिकारो – स्यार्०। 🦈

८४. महम्मतो धम्मो महम्मतस्य धम्मस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो। महम्मतो एको खन्धो तिष्णग्नं खन्धानं ...पे०... हे खन्धा ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०...। (१)

महस्मतो धम्मो परितस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो -ह सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता - महस्मता खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे महस्मता खन्धा कटतारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - महस्मता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

महत्गतो धम्मो परित्तस्स च महत्गतस्स च धम्मस्स 10 अत्थिपच्चयेन पच्चयो – महत्गतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्त-समुद्वानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे०... द्वे खन्धा ...पे०... पटिसन्ध्विक्षणे ...पे०...। (३)

८५. अप्पमाणो घम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं...पे०...। (१)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्य धम्मस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अप्पमाणा खन्धा चित्तसमुद्रानातं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा पुरे-जातस्य इमस्य काथस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स अ अस्थिपच्चयेन पच्चयो – अप्पमाणो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...। (३)

८६. परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स अस्थिपच्चिम पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – अप्पमाणा खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्वानानं रूपानं अस्थिपचच्येन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपचच्येन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा च रूपस्स कायस्स अस्थिपचचयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अप्पमाणा खन्धा च रूपसि वितिन्द्रयं च कटलारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा अप्पमाणस्स धम्मस्स 10 अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – अप्पमाणो

B. 339

एको खन्धो च बत्यु च तिण्णन्नं खन्धानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो ...पे०... हे खन्धा...पे०...। (२)

परित्ती व महमातो व घम्मा परित्तस्य धम्मस्य अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजाता – महमाता सन्या व महाभूता व वित्तसमुद्वातानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। ६ पटिसन्धिक्षणे महम्मता सन्या व महाभूता व कटत्तारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – महम्मता सन्या व कट्ठीकारो आहारो व इमस्स कायस्य अस्थिपच्चयेनं पच्चयो। पच्छाजाता – महम्मता सन्या व रूपजीवितिन्द्रियं व कटतारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परित्तों च महत्यतों च धम्मा महत्यतस्य धम्मस्य अस्थि- 10 पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं । सहजातो – महत्यतो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णग्नं खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ...द्वे खन्धा ...पे० ... पटिसन्धिक्खणं महत्यतो एको खन्धो च वत्थु च तिष्णग्नं .. खन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ...पे० ...द्वे खन्धा च वत्थु च ...पे० ... नित्य-पच्चयेन पच्चयो ...पे० ...द्वे खन्धा च वत्थु च ...पे० ... नित्य-पच्चयेन पच्चये। (२) 15

(२) सङ्ख्या

८७. हेतुया सत्त, आरम्मणे सत्त, अघिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते एकादस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्प्रये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने चत्तारि, कम्मे सत्त, विपाके आहारे इन्द्रिये झाने मग्गे सत्त, सम्पस्तुते तीणि, विष्यसुत्ते पञ्च, अख्यिया तेरस, निख्या नव, विगते अवन्त, अविगते तेरस (एवं गणेतच्चं)।

अनलोमं ।

## पच्चनीयुद्धारो

८८. परित्तो धम्मो परित्तस्स घम्मस्स आरम्मणपुण्चयेन पण्चयो, सहजातपण्चयेन पण्चयो, उपनिस्सयपण्चयेन पण्चयो, पुरे-जातपण्चयेन पण्चयो, पण्छाजातपण्चयेन पण्चयो, कम्मपण्चयेन पण्चयो, आहारपण्चयेन पण्चयो, इन्द्रियपण्चयेन पण्चयो। (१)

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेस् नत्यि।

परित्तो धम्मो महागतस्य धम्मस्स आरम्मणपण्यवेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, प्ररेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

परित्तो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन इ पञ्चयो, परेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

महम्मतो धम्मो महम्मतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महगातो धम्मो परितस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजात-10 पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महम्मतो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

महग्गतो धम्मो परितस्स च महग्गतस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (४)

८९. अप्पमाणो धम्मो अप्पमाणस्स धम्मस्स आरम्मणपन्चयेन' पन्चयो', सहजातपन्चयेन पन्चयो, उपनिस्सयपन्चयेन पन्चयो। (१)

अप्पमाणी धम्मो परित्तस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

 अप्पमाणो धम्मो महग्गतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

अप्पमाणो धम्मो परित्तस्स च अप्पमाणस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजातं, 25 पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (१)

परित्तो च अप्पमाणो च धम्मा अप्पमाणस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (२)

परित्तो च महत्गतो च धम्मा परित्तस्स धम्मस्स सहजात, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (१)

B. 341

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि।

परित्तो च महम्मतो च धम्मा महम्मतस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (२)

## २. पच्चयपच्चनीयं

#### सङ्ख्या

९० नहेतुया पन्नरस, नआरम्मणे पन्नरस, नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे पन्नरस, नसहजाते द्वादस, नअञ्जमञ्जे द्वादस, निस्सये द्वादस, नउपनिस्सये चुद्दस, नपुरेजाते चुद्दस, नपण्डाजाते व्यवस्त, नआसेवने पन्नरस...पे०...नमगो पन्नरस, नसम्पयुत्ते द्वादस, नविष्यद्वे दस, नोजित्यया दस, नोनित्यया पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोविगते पन्नरस, नोजिव्यया दस, नोजिव्यया (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

# हेतुहुकं

९१. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअघिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते 10 सत्त ...पे०... नमम्मे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नीनित्थया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

अनलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुदुकं

९२. नहेनुपच्चया आरम्मणे सत्त, अघिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते एकादस, अञ्ज्ञमञ्ज्ञे सत्त, निस्सये तेरस, उपनिस्सये नव, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, आसेवने चत्तारि, 16 कम्मे सत्त...पे०...ममो सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्थया नव, विगते नव, अविगते तेरस।

पच्चनीयानुलोमं ।

पञ्हावारो ।

परित्तत्तिकं निट्ठितं।

### १३. परितारम्मणतिकं

- ६१. पटिच्चवारो
  - १. पच्चयानुलोमं
    - (१) विभङ्गो

# हेत्पच्चयो

१. परितारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणो धम्मो B. 343 उप्पज्जित हेत्पच्चया - परितृारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे ...द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे परित्तारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। (१)

> महग्गतारम्मणं धम्मं पटिच्च महग्गतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित हेत्पच्चया - महग्गतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा । पटिसन्धिक्खणे महग्गतारम्मणं ...पे० ... । (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो उप्पज्जित हेत्पच्चया – अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो सन्धा...पे०... द्वे सन्धा। (१)

#### आरम्मणवस्त्रयादि

२. परितारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणो धम्मो उप्परजित आरम्मणपच्चया, अधिपतिपच्चया (सङ्क्रित्तं), अविगतपच्चया।

#### (२)सङ्ख्या

३. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि ...पे०... 15 अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमं ।

१. सन्धे - स्था॰, एवमुपरि पि।

# २. प<del>ण्य</del>यप<del>ण्य</del>नीयं विभङ्गो

# नहेत्यच्चयो

४. परितारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणो धम्मो उप्पजिति नहेतुपच्चया – अहेतुकं परितारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। अहेतुकपटिसन्धिक्खणे परितारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा, विचिकिच्छासहगते उद्वच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

महग्गतारम्मणं धम्मं पिटच्च महग्गतारम्मणो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं महग्गतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा, विचिक्तच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे पिटच्च विचिक्तच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो 10 उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च त्यो खन्धा..पे०...द्वे खन्धा। (१)

# नअधिपतिपच्चयो

५. परित्तारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – परितारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धा। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

महग्गतारम्मणं धम्मं पटिच्च महग्गतारम्मणं धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – महग्गतारम्मणं एकं बन्धं पटिच्च तयो बन्धा...पे०...द्वे बन्धा, पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च 20 तयो खन्धा..पे०...द्वे खन्धा। (१)

# नपुरेजातपच्चयादि

६. परितारम्मणं धम्मं पटिच्च परितारम्मणो धम्मो उपपज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे परितारम्मणं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ...पे०...पटिसन्धिक्सणे...पे०...। (१) महमातारम्मणं धम्मं पिटच्च महस्मतारम्मणो धम्मो उद्परजित नपुरेजातपच्चया – अरूपे महस्मतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे बन्धा (महस्मतारम्मणे पिटसन्धि नित्य)। (१)

B. 345

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो उपपञ्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे 'अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा (नपच्छाजातपच्चयं च नआसेवन-पच्चयं च नअधिपतिसदिसं)।

#### नकम्मपच्चयो

 एरितारम्मणं धम्मं पिठच्च परितारम्मणो धम्मो उपपञ्जति नकम्मपञ्चया – परितारम्मणे खन्धे पिठच्च परितारम्मणा
 चेतना। (१)

महम्गतारम्मणं धम्मं पटिच्च महम्गतारम्मणे धम्मो उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – महम्गतारम्मणे खन्धे पटिच्च महम्गता-रम्मणा चेतना। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो

उप्पञ्जति नकम्मपच्चया — अप्पमाणारम्मणे खन्धे पटिच्च अप्पमाणारम्मणा चेतना। (१)

### नविपाकपच्चयादि

८. परितारम्मणं धम्मं पिटच्च परितारम्मणो धम्मो उप्पञ्जित निवपाकपच्चया (पिटसिन्ध नित्य), नञ्जानपच्चया – पञ्चिवञ्जाणसहगतं एकं बन्धं पिटच्च तयो बन्धा...पे०...द्वे बन्धा, श्रामपपच्चया – अहेतुकं परितारम्मणं एकं बन्धं पिटच्च तयो बन्धा ...पे०...द्वे बन्धा ...पे०...द्वे बन्धा ...पे०...द्वे बन्धा ...पे०... ।

महम्पतारमणं धम्मं पटिच्च महम्पतारम्मणो धम्मो उप्पञ्जित नमम्पपञ्चमा – अहेतुकं महम्पतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...ढे खन्धा। (१)

१. आष्ये – सी०, स्था० ।

. अप्पनाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पनाणारम्मणो धम्मो' उप्पज्जितं नमग्गपच्चया – अहेतुकं अप्पनाणारम्मणं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...हे खन्या। (१)

# नविष्ययुत्तवच्चयो

 ९. परितारम्मणं धम्मं पिटच्च परितारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्तपच्चया – अरूपे परितारम्मण एकं खन्धं अ पिटच्च तयो खन्धा..पे०...। (१)

महग्गतारम्मण धम्मं पिटच्च महग्गतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवप्ययुत्तपच्चया – अरूपे महग्गतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा...पे०...। (१)

अप्पमाणारम्मणं धम्मं पटिच्च अप्पमाणारम्मणो धम्मो 10 छ. ३४० उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्जया – अरूपे अप्पमाणारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धा। (१)

# (२) सङ्ख्या

१०. नहेतुया तीणि, नअधिपतिया तीणि...पे०..नपुरेजाते तीणि, नथच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नक्षाने एकं, नमग्गे तीणि, नविष्ययुत्ते तीणि (एवं गणेतब्बं)। 15 पच्चनीयं।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

११. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते तीणि, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने तीणि, नकम्मे तीणि, निबगके तीणि, निवपयुत्ते तीणि (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. प<del>रव</del>यपच्चनीयानुहोमं

#### नहेतुङ्क

१२. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, 20

१-१. सी० पोल्बके नतिय।

<sup>40 5-8</sup>E

उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने हे, कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि, इन्द्रिये तीणि, झाने तीणि, मग्गे हे, सम्पयत्ते तीणि, विष्पयत्ते तीणि, अत्थिया तीणि, नत्थिया तीणि, विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो।

# § २-६. सहजातवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसद्भवारो पि सम्पर्यत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसो)।

६७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं (१) विभङ्गो

हेत्वच्चयो

B. 347

\*१३. परितारम्मणो धम्मो (परितारम्मणस्य धम्मस्स हेतपच्चयेन पच्चयो – परितारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे परित्तारम्मणा हेत सम्पयत्तकानं 10 खन्धानं हेत्पच्चयेन पच्चयो। (१)

महग्गतारम्मणो धम्मो महग्गता क्रिंगणस्स धम्मस्स हेत्पच्चयेन पच्चयो - महग्गतारम्मणा हेत सम्प्रयाकानं खन्धानं हेतपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स हेत्पच्चयेन पच्चयो - अप्पमाणारम्मणा हेत्, सम्प्युत्तकानं खन्धानं हेत्पच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

१४. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथ-कम्मं कत्वा तं पच्चवेक्सति, पुब्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्स्तति, अरिया परित्तारम्मणे पहीने किलेसे पञ्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पञ्चवेक्खन्ति, पुःवे समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति। परित्तारम्मणे परित्ते अन्वे अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति,' अस्सादित अभिनन्दित्,' तं आरक्ष्म परित्तारम्मणो रागो उप्पज्जति...पे०... दोमनस्सं उप्पज्जित। वेतोपरियआणेन परित्तारम्मणिरित्वित्त- वैसिङ्गस्स चित्तं जानाित। परितारम्मणा परित्ता अन्या चेतो-परियाणस्स, प्रवाकम्मूप्गआणस्स, पर्याकम्मूप्गआणस्स, अनागतंस्रआणस्स, युव्वनिवासानुस्सित्वाणस्स, युव्वनिवासानुस्सित्वाणस्स, युव्वनिवासानुस्सित्वाणस्य, युव्वनिवासानुस्तिवासानुस्सित्वाणस्य, युव्वनिवासानुस्सित्वालान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासान्तिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिवासानिव

परितारम्मणो धम्मो मह्ग्गतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चये – दिव्बं चक्खुं पच्चवेक्खति, दिव्बं सोतधातुं 10
पच्चवेक्खति, परितारम्मणं इद्विविधञाणं पच्चवेक्खति, चेतोपरियजाणं ...पे०... पुब्बेनिवासानुस्मितिजाणं ...पे०... यथाकम्मूपग्जाणं
...पे०... अनागतस्त्राणं पच्चवेक्खति। परितारम्मणे मह्ग्गते खत्थे
अनिच्चतो ...पे० ... विपस्सिति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ
मह्ग्गतारम्मणो रागो उप्पञ्जति ...पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जनि। चेतो15
परियजाणेन परितारम्मणमह्ग्यतिचत्तसमिङ्गस्स चत्त्राजाति। परितारम्मणा मह्ग्यता खत्या चेतोपरियजाणस्स, पुव्बेनिवासानुस्पतिजाणस्स,
अनागतंसल्राणस्स, आवञ्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो।(२)

१५ महत्गतारम्मणो धम्मो महत्गतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चये – विञ्जाणञ्चायतनं पञ्चवेनस्ति, नेव- अ सञ्जानासञ्जायतनं पञ्चवेनस्ति, नेव- अ सञ्जानासञ्जायतनं पञ्चवेनस्ति, महत्गतारम्मणं इद्विविधजाणं पञ्चवेनस्ति, चेतापिरयजाणं...पे०... पुढ्वेनिवासानुस्सितिजाणं...पे०... यथाकामपूर्माजाणं...पे०... अनागतस्त्राणं पञ्चवेनस्ति । महत्गतारम्मणे महत्गते सन्ते अनिनन्दति, ते आर्०म महत्गतारमणो रागो उप्पञ्जित...पे०...दोमनस्सं अ उप्पञ्जित । चेतोपरियजाणंन महत्गतारम्मणमहत्गतिचातमिङ्गस्स वित्तं जानाति । महत्गतारम्मणा महत्गतारम्मणमहत्त्राचित्ततमिङ्गस्स वित्तं जानाति । महत्गतारम्मणा महत्गतारम्मणमहत्त्राचित्तत्राणस्स, पुत्वेनिवासानुस्सितिजाणस्स, यथाकम्मूपग्जाणस्स, अनागतस्रजाणस्स, अवज्ञनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

१-१. विषस्सन्ति वस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति – मी०, स्था०। २. वयाकम्मुपगंशाणस्स– स्या०। ३ सी०, स्था० पोल्यकेसु निषा

R. 349

महस्गतारामणो धम्मो परितारामणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चये – पठमज्झानपच्चवेनखणं पच्चवेन्द्रति...पे ०...
नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनपच्चवेनखणं पच्चवेन्द्रति...पे ०...
नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनपच्चवेनखणं पच्चवेन्द्रति, दिव्यचन्द्रपुण्चवेन्नखणं पच्चवेन्द्रति, दिव्यचेन्द्रपुण्च-वेन्द्रणं पच्चवेन्द्रति,
इद्धिनिधजाणपच्चवेन्द्रणं ...पे ०... चेतोपरियजाणपच्चवेन्द्रखणं ...पे ०...
पुर्वेनिवासानुस्सतिजाणपच्चवेन्द्रणं पच्चवेन्द्रति, अरिया
महस्गतारमणे पहीने किलेसे पच्यवेन्द्रति, विन्द्रसिम्भते किलेसे
पच्चवेन्द्रति, पुर्व्वे समुदाचिण्णं किलेसे जानन्ति। महस्गतारमणे
परित्ते खन्ये अनिच्चतो ...पे ०... विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति,
तं आरक्ष परितारमणो रागो उप्पज्जति ...पे ०... दोमनस्स
उप्पज्जति। चेतीपरियजाणेन महस्गतारमणपरित्तचित्तसमिङ्गिस्स
चित्तं जानाति। महस्यतारमणा परिता खन्या वेतोपरियजाणस्स,
पुर्व्वेनवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपनजाणस्स, अनागतंसजाणस्स,
अवजनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

१६. अप्पमाणारमणो धम्मो अप्पमाणारमणस्स धम्मस्स आरम्मणपन्वयेन पञ्चयो – अरिया मम्मा बुदुहित्वा मम्मं पञ्च-वेक्बन्ति, फलं पञ्चवेक्बन्ति। चेतोपरियजाणेन अप्पमाणारम्मण-अप्पमाणचित्तसमङ्गिस्म चित्तं जानाति। अप्पमाणारम्मणा अप्प-ग्माणा खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पृथ्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अवग-गतंमजाणस्स, आवञ्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अरिया गोत्रमुं पच्चवेनखन्ति, बोदानं पच्चवेनखन्ति, मग्गपच्चवेनखणं पच्चवेनखन्ति, फल्लपच्चवेनखणं पच्चवेनखन्ति, अत्र निव्वानपच्चवेनखणं पच्चवेनखन्ति। अप्पमाणारम्मणे परित्ते खन्ये अनिच्चतो... पे०... विपस्सति, चेतोपरियक्षाणेन अप्पमाणारम्मण-परित्तवित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानाति। अप्पमाणारम्मणा परित्ता बन्धा

१. पठमज्ञान० – सी०। २-२. सी०, स्था० पोरबकेसु मस्यि। ३-३. खन्या – सी०, स्था०। \*.० ययाकम्मूपमञ्जाषस्य – सी०; ० ययाकम्मूपमञ्<del>ञाषस्य - स्था०</del>,

B. 350

चेतोपरियकाणस्स, पुरवेनिवासानुस्सतिकाणस्स, यथाकम्मूपगकाणस्स, अनामतंसकाणस्स आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो मह्ग्गतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अरिया अप्पमाणारमणं चेतोपरियञाणं पच्चवेनस्वन्ति, पुब्बेनिवासानुस्सितिआणं पच्चवेनस्वन्ति, अनागतंस्रआणं अ पच्चवेनस्वन्ति। चेतोपरियञाणेन अप्पमाणारम्मणसह्ग्गतिचत्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति। अप्पमाणारम्मणं मह्ग्गता खन्धा चेतोपरियञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सितिआणस्स, अनागतंस्रज्ञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चये। (३)

#### अधिपतिपच्चयो

१७. परितारमणो धम्मो परितारमणस्स धम्मस्स 10 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसपकम्मं कत्वा तं गरं कत्वा पच्चवेक्वति, पुब्बे सुचिण्णानि गरं कत्वा पच्चवेक्वति, परितारमणे परिते सन्ये गरं कत्वा पस्सादिति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा परितारमणो रागो उपपञ्जति, दिट्ठि उपपञ्जति। 10 सहजाताधिपति – परितारमणणिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो महग्गतारम्मणस्स धम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – दिःबं चक्खुं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, दिःवं सोतधातुं...पे०...परितारम्मणं इद्विविधलाणं...पे०... ॐ चेतोपरियलाणं ...पे०... पुब्वेनिवासानुस्सतिलाणं ...पे०... यथाकम्म्-पगलाणं ... पे०... अनागतसलाणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति। परित्ता-रम्मणे महग्गते खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा महग्गतारम्मणो रागो उप्पज्बति, दिद्वि उप्पज्जति। (२)

१८. महम्मतारम्मणो धम्मो महन्गतारम्मणस्स धम्मस्स अ अधिपतिपच्चथेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आर-

१. बप्पमाणारम्मणा – सी०; अपमाणारम्मण – स्था०। २. करोति – सी०। ३. तं गर्द – सी०। ४. सी०, स्या० पोल्बकेसु बल्बि।

B. 351 20

म्मणाधिपति – विञ्जाणञ्चायतनं गरुं कत्वा पच्चवेक्खति, नेवसञ्जा-नासञ्जायतनं ... पे० ... महम्मतारम्मणं इद्विविधजाणं ... पे० ... चेतोपरियजाणं ... पे० ... पुब्बेनिवासानुस्सितिजाणं ... पे० ... यथाकम्मू-पग्जाणं ... पे० ... अनागतंस्रजाणं गरुं कत्वा पच्चवक्खति । महम्मता-हम्मणे महम्मते खत्ये गरुं कत्वा अस्सादित अभिनन्दिति, तं गरुं कत्वा महम्मतारम्मणो रागो उपपञ्जीत, विट्ठि उपपञ्जति । सहजाता-धिपति – महम्मतारम्मणाधिपति सम्पयुत्तकानं खत्यानं अधिपति-पच्चयो । (१)

महत्यतारम्भणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स अधि
ाण्यतपुरुवयेन पुरुवयो। आरम्मणाधिपति – पुरुमुरुक्षानपुरुववेनस्वणं गर्छ

कत्वा पुरुववेनस्वति ... पुरु... अनागतसञ्जाणपुरुववेनस्वणं गर्छ कत्वा

पुरुववेनस्वति। महत्यतारम्मणे पिरत्ते सन्ये गर्छ कत्वा अस्सादेति

अभिनन्दति, तं गर्छ कत्वा परितारम्मणो रागो उप्पुरुवति, दिष्टि

उप्पुरुवति। (२)

१९. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बृदृहित्वा मग्गं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खन्ति, फलं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खन्ति। सहजाताधिपति – अप्पमाणारम्मणाधि-पति मम्पयुक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्यमाणारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्य धम्मस्य अधि-पितपच्चयेन पच्चयो। बारम्मणाधिपति —सेक्खा गोत्रभुं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, वोदानं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, मन्गपच्चवेक्खणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, फळपच्चवेक्खणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति, निब्बान-पच्चवेक्खणं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। (२)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो महस्गतारम्मणस्स धम्मस् अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – सेक्खा अप्पमाणारम्मणं चेतोपरियआणं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। पुब्बेनिवासानुस्सतिआणं ...पेo... अनागतस्त्राणं गरं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। (३)

१. सी०, स्वा० पोत्यकेसुनत्वि । २. सेखा – सी० ।

#### अनन्तरपच्चयो

२०. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स अन-न्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा परितारम्मणा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं परितारम्मणानं' खन्धानं' अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

परित्तारम्मणो धम्मो महम्गतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – परितारम्मणं चृतिचित्तं महम्गतारम्मणस्स उप- ष पत्तिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। परितारम्मणं भवङ्गं महम्गता-रम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। परितारम्मणा सन्धा महम्गतारम्मणस्स बृहानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

परितारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – परितारम्मणं भवङ्गं अप्पमाणारम्मणाय आव- 10 जजनाय अन्तरपच्चयेन पच्चयो। परितारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

२१. महस्पतारम्मणो धम्मो महस्पतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा महस्पतारम्मणा बन्धा <sup>16</sup> पच्छिमानं पच्छिमानं महस्पतारम्मणानं बन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

महम्गतारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चये – महम्गतारम्मणं चृतिचित्तं परितारम्मणस्स उपपत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्गतारम्मणं <sup>20</sup> भवञ्जं परितारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महम्गतारम्मणा खन्था परितारम्मणस्स बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महगगतारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स अन-न्तरपञ्चयेन पञ्चयो – महगगतारम्मणं भवञ्च अप्पमाणारम्मणाय <sup>25</sup> आवज्जनाय अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। महगगतारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा

१. सी:, स्था**ः पौत्यकेसु नत्थि।** २. सी∙ पोल्यके नत्थि।

बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

 अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अप्पमाणारम्मणा स्नन्धाः
 पिच्छमानं पच्छिमानं अप्पमाणारम्मणानं सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। गोत्रमु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फ़लं फलस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

अप्पाणारम्मणो धम्मो परित्तारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-प्रचयेन पञ्चयो – मगापञ्चवेश्वर्या परित्तारम्मणस्स बुट्टानस्स, १० फळपञ्चवेश्वर्या परितारम्मणस्स बुट्टानस्स, निब्बानपञ्चवेश्वर्या परित्तारम्मणस्स बुट्टानस्स, अप्यमाणारम्मणं चेतोपरियआणं परित्ता-रम्मणस्स बुट्टानस्स, पुढ्वेनिवासानुस्सतिआणं परित्तारम्मणस्स बुट्टानस्स, अनागतंस्र्वाणं परित्ता-रम्मणस्स बुट्टानस्स अनागतंस्त्रणं परितारम्मणस्स बुट्टानस्स, फळं परित्ता-रम्मणस्स बुट्टानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्रमाणारम्मणो धम्मो महम्गतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – मग्गपच्चवेक्खणं महम्गतारम्मणस्स बृट्ठानस्स, फल्यपच्चवेक्खणं महम्गतारम्मणस्स बृट्ठानस्स, निब्बानपच्चवेक्खणं महम्गतारम्मणस्स बृट्ठानस्स, फल्लं महम्गतारम्मणस्स बृट्ठानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### समनन्तरपच्चयो

२३. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स समनन्तर-पच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं)।

#### सहजातपच्चयादि

२४. परितारम्मणी धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स सह-जातपञ्चयेन पञ्चयो, अञ्जमञ्जपञ्चयेन पञ्चयो, निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो... तीणि (पटिञ्चवारसदिसा कातब्बा)।

१. मम्पपच्चवेक्तना -- सी०, स्या०, एवमपरि पि।

#### उपनिस्सवपच्चयो

२५. परितारमणा धुम्मा परितारमणस्य धुम्मस्य उपितस्यपच्चयेत पच्चयो — आरमण्युगितस्ययो, अनन्तरूपितस्ययो, पकतूपितस्ययो ... पे०... । पकतूपितस्ययो ... पे०... । पकतूपितस्ययो ... पे०... परितारमणं सद्धं उपितस्यय दानं देति, सीलं ... पे०... अभिन्न्नं... पे०... परितारमणं सानं उप्पादेति, विपस्यतं ... पे०... अभिन्नं... पे०... समापितं ७ उप्पादेति, मानं अप्पति, दिद्धं गण्डाति । परितारमणं सीलं... पे०... पर्वते, रागं दोसं मोहं मानं दिद्धं पत्थतं कायिकं सुक्तं कायिकं दुक्तं उपितस्याय दानं देति, सीलं ... पे०... अभिन्नं ... पे०... परितारमणं झानं उप्पादेति, विपस्यतं ... पे०... अभिन्नं ... पे०... परमापात्ते उप्पादेति, विपस्यतं ... पे०... सङ्घ भिन्दति। परिता- १० रम्मणा सद्धा ... पे०... पञ्जा, रागो... पे०... परमाण, कायिकं दुक्तं, परितारमणाय सद्धा ... पे०... पञ्जा रागस्य ... पे०... परवाय, कायिकं सुक्तं, परितारमणाय सद्धा ... पे०... पञ्जा रागस्य ... पे०... पत्थवाय, कायिकस्य सुक्तस्य, कायिकस्य दुक्तस्य उपितस्ययच्चयेन पच्चयो। (१)

परितारम्मणो घम्मो महन्गतारम्मणस्स घम्मस्स उपितस्सय- 18 पक्चयेन पक्चयो – आरम्मण्पितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पक्तूप- निस्सयो ...पे०...। पकतूपितस्सयो – परितारमणं सद्धं उपितस्साय महम्मतारमणं आनं उप्पादित, विवस्सतं ...पै०... अभिञ्ज...पे०... समापित उप्पादित, मानं अप्पेति, विद्विं गण्हाति। परितारमणं सीलं ...पे०... परञ्ज, रागं ...पे०... प्रत्यनं, स्मिषं सुखं, कार्यिकं १७ दुक्खं उपितस्साय महम्मतारमणं सानं उप्पादित, विप्तस्तनं ...पे०... अभिञ्ज...पे०... समापितं उप्पादित, मानं जप्पेति, विद्विं गण्हाति। परितारमणा सद्धा ...पे०... कार्यिकं सुखं, कार्यिकं दुक्खं, महम्मतारमणा सद्धा ...पे०... कार्यिकं सुखं, कार्यिकं दुक्खं, महम्मतारमणाय सद्धाय ...पे०... पर्याप्ति ...पे०... पर्याप्ति । परितारमणाय सद्धाय ...पे०... परञ्जाय रागस्स ...पे०... परयनाय उपितस्सय-पच्चवेन पञ्चयो। (२)

परित्तारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूषनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ..पे० ... । पकतुपनिस्सयो – परितारम्मणं सद्धं उपनिस्साय अप्पमाणारम्मणं

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि। प०२ – ४७

भानं उप्पादेति, मगां ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापीत्तं उप्पादेति । परितारम्मणं सीलं ... पे० ... पञ्जं, रागं ... पे० ... कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं उपनिस्साय अप्पमाणारम्मणं भानं उप्पादेति, मगां, अभिञ्जं, समापीत्तं उप्पादेति । परितारम्मणं ह सद्धा ... पे० ... कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (३)

२६. महम्मतारम्मणो वम्मो महम्मतारम्मणस्स घम्मस्य उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो — पेकतूपनिस्सयो – महम्मतारम्मणं सर्व उप
ग्व निस्साय महम्मतारम्मणं भानं उप्पादित, विषस्सनं, अभिज्ञं, समापाँत उप्पादित, मानं जप्पेति, विद्वि महम्मतारम्मणं सीक्षं 
... पे ... पञ्जं, रानं ... पे ... पत्थनं उपनिस्साय महम्मतारम्मणं 
भानं उप्पादित ... पे ... पि ... पत्थनं उपनिस्साय महम्मतारम्मणं 
भानं उप्पादित ... पे ... पत्थना महम्मतारम्मणा सर्वा ... पे ... 
पञ्जा, रागो ... पे ... पत्थना महम्मतारम्मणा सर्वा ... पे ... 
पञ्जा उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

महम्गतारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्तयो, अनन्तस्थिनस्सयो, पकृतूप-निस्सयो ... पे० ... । पकृतूपनिस्सयो – महम्मतारम्मणं सद्धं उपनिस्साय सनं देति, सीछं समादियति, उपोसयकम्मं करोति, परितारम्मणं म्थानं उप्पादेति, विपस्सनं, अभिञ्जं, समापत्तं उप्पादेति, मानं जप्पति, दिद्धं गण्हाति। महम्मतारम्मणं सीछं ... पे० ... पत्थनं उप-निस्साय दानं देति ... पे० ... दिद्धं गण्हाति। महम्मतारम्मणा सद्धा ... पे० ... पत्थना परितारम्मणाय सद्धाय .. पे० ... पत्थनाय कायि-कस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

महम्मतारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे०...। पकतूपिनस्सयो – महम्मतारम्मणं सद्धं उपनिस्साय अप्प-माणारम्मणं भ्रानं उप्पादेति, ममां, अभिञ्जं, समापित उप्पादेति। महम्मतारम्मणं सीलं...पे०...पत्थनं उपनिस्साय अप्पमाणारम्मणं

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेसु नत्यि।

मानं उप्पादिति ... पे० ... समापत्ति उप्पादिति । महम्मतारम्मणा सद्धा ... पे० ... पत्थना अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो (३)

२७. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, अपकृपिनस्सयो — पकृपिनस्सयो — अप्पमाणारम्मणं सद्धं उपिनस्सय अप्पमाणारम्मणं भानं उप्पादित, मम्मं, अभिञ्जं, समापित उप्पादित। अप्पमाणारम्मणं सीलं ... पे० .. पञ्जं उपिनस्साय अप्पमाणारम्मणं भानं उप्पादित। मम्मं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... अपमाणारम्मणं भानं उप्पादित। मम्मं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय मम्मस्स पलसमापित्तया अप्पमाणारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय मम्मस्स पलसमापित्तया अपनित्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अप्पनाणारमणणे धम्मो परितारमणस्स धम्मस्स उपितस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूप-तिस्सयो...पे० .. । पकतूपितस्सयो – अप्पमाणारमणं सद्धं उपितस्साय दानं देति, सीर्ज समादियित, उपोसयकम्मं करोति, परितारमणं झानं क्यायदित, विपस्सनं, अभिञ्जं, समापत्तं उप्पादेति । अप्पमाणारमणं सीर्ज ...पे० .. पञ्जं उपितस्साय दानं देति ...पे० ... समापत्तं उप्पादेति । अप्पमाणारमणा सद्धा ...पे० ... पञ्जा परितारमणाय सद्धाय ...पे० ... पञ्जा कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स उपितस्यपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अप्पमाणारम्मणो घम्मो महम्गतारम्मणस्स धम्मस्स उपतिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो,
पक्तूपिनस्सयो ... १०...। पक्तूपिनस्सयो — अप्पमाणारम्मणं सद्धं
उपिनस्साय महम्गतारम्मणं भानं उप्पादेति, विपस्सनं, अभिञ्जं,
समापित उप्पादेति। अप्पमाणारम्मणं सीलं ... पे०... पञ्जं उपविस्साय महम्गतारम्मणं भानं उप्पादेति, विपस्सनं, अभिञ्जं,
समापितं उप्पादेति। अप्पमाणारम्मणा सद्धा ... पे० ... पञ्जा
महम्गतारम्मणाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय उपिनस्सयपञ्चयेन
पञ्चयो। (३)

१. सी०, स्वा० पोत्वकेसु नत्वि ।

# आसेवनवृच्चयो 💮

२८. परितारमणो धम्मो परितारमण्यस धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा परितारमणो सन्या पच्छिमानं पच्छिमानं परितारमणानं सन्यानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

परितारमणो घम्मो अप्पमाणारमणस्स धम्मस्स आसेवत-व पच्चयेन पच्चयो - परितारमणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बौदा-नस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

२९ महस्पतारम्मणो धम्मो महस्पतारम्मणस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा महस्पतारम्मणा खन्धा पच्छिमान पच्छिमान महस्पतारम्मणान खन्यान आसेवनपच्चयेन 10 पच्चयो। (१)

महमातारस्मणी धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्पस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – महम्मतारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

३०. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स 15 आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अप्पमाणारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अप्पमाणारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो।(१)

#### कम्मपच्चयो

३१. परितारम्मणी वम्मो परितारम्मणस्स घम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – परिता-क्षारमणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणं ... पे० ...। नानाखणिका – परितारम्मणा चेतना विपाकानं परितारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

महागतारम्मणो धम्मो महागतारम्मणस्य धम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - महागता-क रमणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्वणे ... पे० ...। नानाखणिका - महागतारम्मणा चेतना विपाकानं महागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१) ाः ः भहणतारमणो सम्यो परित्तारमण्यस्य सम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानात्रणिका ⊢ महागतारमणाः चेतनः विपाकानं परिता-रम्मणानं त्रन्यानं कम्मपच्चयेन् पच्चयोसः (२)

३२. अप्पमाणारम्मणो घम्मो अप्पमाणारम्मणस्स घम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो सहजाता, नानासणिका । सहजाता – अप्प- अमाणारम्मणा चेतना सम्पयुत्तकानं सन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो । नानासणिका – अप्पमाणारम्मणा चेतना विपाकानं अप्पमाणारम्मणा रम्मणानं सन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्य अम्मस्य कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अप्पमाणारम्मणा चेतना विपाकानं क्र परितारम्मणानं सत्धावं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

### विपाकपच्चयादि

३३. परितारमणो धम्मो परितारमणस्स धम्मसः विपाक-पञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, भानपञ्चयेन पञ्चयो, मम्मपञ्चयेन पञ्चयो, सम्मयूत्तपञ्चयेन पञ्चयो, अख्यिपञ्चयेन पञ्चयो, निख्यपञ्चयेन पञ्चयो, विगतपञ्चयेन पञ्चयो, अविगतपञ्चयेन पञ्चयो।

#### . (२) सङ्ख्या

३४. हेतुया तीण, आरम्मणं सत्त, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहआते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, आसेवने पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके तीणि, आहारे तीणि, इन्द्रिये फाने मम्मे सम्ययुत्ते अख्यिया तीणि, नित्यया 20 नव, विगते नव, अविगते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमं ।

# · प<del>च्च</del>नीयुद्धारो

३५. परितारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहआतपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मणच्ययेन पच्चयो। (१)

परितारम्मणो धम्मो महग्गतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

परितारम्मणो धम्मो अप्यमाणारम्मणस्य धम्मस्य उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (३)

: ३६ महम्पतारम्मणो धम्मो महम्पतारम्मणस्स **धम्मस्स** आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

महत्गतारम्मणो घम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

महत्गतारम्मणो घम्मो अप्यमाणारम्मणस्य घम्मस्य उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

३७. अप्पमाणारम्मणो धम्मो अप्पमाणारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन 15 पञ्चयो। (१)

अप्पनाणारम्मणो धम्मो परितारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अप्पमाणारम्मणो धम्मो महत्गतारम्मणस्त धम्मस्स आरम्मण-अ पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सहस्य

३८ नहेतुया नव, नआरम्मणे नव, नअधिपतिया नव, नअनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव, नसहजाते नव, नअञ्जयञ्जे नव, नित्स्सये नव, नउपनिस्सये सत्त, नपुरेजाते नव, नपञ्छाजाते नव, नआसेवने नव ... पे० ... नमम्मे नव, नसम्पयुत्ते नव, नविप्ययुत्ते नव, व्यानित्यया नव, नोनित्यया नव, नोविगते नव, नोअविगते नव (एवं गणेतन्त्र)।

# ३. पण्यमानुकोमपण्यनीयं

#### हेत्सुकं

३९. हेतुपच्चया नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने तीणि ...पे०....नमग्ये नविप्पयुत्ते नोनस्थिया नोविगते तीणि (एवं गणेतःवं)। अनकोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

#### हेत्रुकं

४०. नहेतुपच्चया आरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते तीणि, अञ्ज्ञमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उ उपनिस्सये नव, आसेवने पञ्च, कम्मे पञ्च, विपाके तीणि ...पे० ... सम्पयुत्ते तीणि, अस्यिया तीणि, निस्यया नव, विगते नव, अविगते तीणि (एवं गणेतव्बं)।

प<del>ञ्च</del>नीयानुलोमं ।

T)

पञ्हावारो ।

परितारम्मणत्तिकं निद्धितं।

१४. हीनत्तिकं

. ex

§ १. पटिच्चबारो

१. पच्चबानुकोमं

१. विभङ्गो

हेतुपच्चयो

१. हीनं धम्मं पिटच्च हीनो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – हीनं
 एकं खन्धं पिटच्च तथो बन्धा ... पे० ... हे खन्धे पिटच्च हे बन्धा । (१)

हीनं धम्मं पटिच्च मिज्यमो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया -हीने खन्धे पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (२)

हीनं धम्मं पटिच्च हीनो च मिक्समो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – हीनं एकं बन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं... पे ज... द्वे बन्धे ... पे ज...। (३)

- मिजिक्समं धम्मं पिटच्च मिजिक्समो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया – मिजिक्समं एकं खत्यं पिटच्च तयो खत्या चित्तसमुद्वानं च
   रूपं ... पे ० ... हे खत्ये ... पे ० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे ० ... खत्ये पिटच्च बत्यु, बत्युं पिटच्च खत्या; एकं महाभूतं ... पे ० ... महाभूते पिटच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। (१)
  - ३. पणीतं धम्मं पटिच्च पणीतो धम्मो उप्पञ्जति हेतु-पच्चया ... तीणि ।
  - ं ४. मज्जिममं च पणीतं च धम्मं पटिच्च मज्जिमो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया -पणीते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। (१)
  - ५. हीन व मिज्किमं च धम्मं पिटच्च मिज्किमो धम्मो उप्परजिति हेतुपच्चया –हीने खन्धे च महाभूते च पिटच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। (१)
    - (हीनत्तिकं सङ्क्किलिटुत्तिकसदिसं वित्थारेतब्बं परिपुष्णं)।

हीनसिकं निद्वितं।

----- : • :-----

В. 360

15

# १५. मिच्छत्तनियतत्तिर्क

- ६ १. पटिच्चवारो
- १. पच्चयानुलोमं
  - (१) विभक्तो हेतुप<del>च्</del>ययो

 मिच्छत्तियतं घम्मं पटिच्च मिच्छत्तियतो घम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – मिच्छत्तियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धा । (१)

मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पच्जति हेतु-पच्चया – मिच्छत्तनियते सन्धे पटिच्च चित्तसमद्वानं रूपं। (२)

मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – मिच्छत्तनियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ...। (३)

- २. सम्मत्तनियतं धम्मं पटिच्च सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ... तीणि ।
- ३. अनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतु-पच्चया — अनियतं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या चित्तसमृद्वानं च रूपं ... पे० ... हे खन्ये ... पे० ... पटिसन्धिक्वणे अनियतं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या कटत्ता च रूपं, हे खन्ये ... पे० ... खन्ये पटिच्च बत्यु, वत्युं पटिच्च खन्या; एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभूता 16 ... पे० ... हे महाभूता,। महाभूते पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं कटत्ता रूपं उपादारूपं। (१)
- ४. मिच्छत्तियतं च अनियतं च धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – भिच्छत्तनियते खन्चे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं। (१)

१. सम्बे - सी्०, स्था०, एवनुपरि पि।

सम्मत्तियतं च अनियतं च धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – सम्मत्तियते खन्धे च महाभूते च पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं। (१)

# आरम्मणपच्चयो

B. 362

10

 ५. मिच्छत्तनियतं धम्मं पिटच्च मिच्छत्तनियते धम्मो
 उप्यज्जित आरम्मणपच्चया – मिच्छत्तनियतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (१)

सम्मत्तनियतं धम्मं पटिच्च सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जिति अरस्मणपच्चया – सम्मत्तनियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं घम्मं पटिच्च अनियतो घम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया – अनियतं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे अनियतं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ...पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... वत्थुं पटिच्च सन्धा (सब्बे पच्चया इमिना कारणेन वित्यारेतब्बा । सिङ्कृत्तं)।

#### (२) सङ्ख्या

१६ ६, हेतुया नव, आरंम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे तीणि, समनन्तरे तीणि, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये नव, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते तीणि, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके एकं, आहारे नव, इन्द्रिये नव, भाने नव, मम्मे नव, सम्पयुत्ते तीणि, विप्पयुत्ते नव, अत्थिया नव, नित्थया तीणि, विगते तीणि, अविगते क नव (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभक्तो

# नहेतुपच्चयो

 अनियतं घम्मं पिटच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जिति नहेतुः पच्चया – अहेतुकं अनियतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं चं रूपं ...पे० ... द्वे सन्धे ...पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्सणे ...पे० ... एकं महासूतं पटिच्च ...पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्जसत्तानं ...पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्वच्चसहगते सन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो उद्वच्चसहगतो मोहो।(१)

#### नआरम्मणप्रवयो

८. मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो घम्मो उप्पञ्जित ऽ В. ३०३ नआरम्मणपच्चया – मिच्छत्तनियते संन्धे पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं (सिङ्ख्त्तं)।

#### नअधिपतिपच्चयो

 मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति नअभिपतिपच्चया – मिच्छत्तनियते खन्धे पटिच्च मिच्छत्त-नियताधिपति । (१)

सम्मत्तीगयतं धम्मं पटिच्च सम्मत्तनियतो धम्मो उपपज्जित नअघिपतिपच्चथा – सम्मत्तनियते खन्धे पटिच्च सम्मत्तनियताधि-पति। (१)

अनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जित नर्जाधे-पतिपच्चया – अनियतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्या चित्तसमृद्वानं 16 च रूपं ... पे० ...द्वे खन्धे...पे०...पटिसन्धिक्सणे...पे०...खन्धे पटिच्च वल्यु, वल्युं पटिच्च खन्धा; एकं महाभूतं...पे०...असञ्जसत्तानं ...पे०...। (१)

#### नअनन्तरपच्चयो

१०. मिच्छत्तनियतं धम्मं पटिच्च अनियतो धम्मो उप्पज्जिति नअनन्तरपच्चया (सङ्क्षित्तः, सञ्जानि पच्चयानि वित्यारेतन्बानि)। 20

#### (२) सङ्ख्या

११. नहेतुया एक, नआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया तीणि, क्यानन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जयञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते छ, नपच्छाजाते नव, नआसेवने पञ्च, नकम्मे R. 364

तीणि, निवपाके नव, नआहारे एकं, नइन्द्रिये एकं, नक्षाने एकं, नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते हे, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतस्वं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुबुक

१२. हेतुपच्चया नआरम्मणे पञ्च, नअघिपतिया तीणि, क नअनन्तरे नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते छ, नपच्छाजाते नव, नआसेवने पञ्च, नकम्मे तीणि, नविपाके नव, नसम्पयुत्ते पञ्च, नविष्पयुत्ते हे, नोनत्थिया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. प<del>च्चयपच्च</del>नीयानुलोमं

#### नहेत्रुक

१३. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकं ...पे०... विगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

६३. पच्चयवारो

१. पञ्चयानुस्रोमं

(१) विभक्को

हेतुपच्चयो

१४. मिच्छत्तनियतं धम्मं पञ्चया मिच्छत्तनियतौ धम्मो उप्पञ्जति हेनुपच्चया ... तीणि।

सम्मत्तनियतं धम्मं पञ्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपञ्चया ... तीणि।

१५. अनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया — अनियतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं...पे०...द्वे खन्धे...पे०...पिटसन्धिचस्वणे...पे०...खन्धे पच्चया वत्यु, ० वत्युं पच्चया खन्धा; एकं महाभूतं पच्चया...पे०....वत्युं पच्चया अनियता खन्धा। (१)

अनियतं धम्मं पच्चया मिच्छत्तनियतो धम्मो उपपज्जित हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया मिच्छत्तनियता खन्धा। (२)

अनियतं धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति 10 हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया सम्मत्तनियता खन्या। (३)

अनियतं धम्मं पच्चया मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा उपपज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया मिच्छत्तनियता खन्धा, महाभृते पच्चया चित्तसमुद्रानं रूपं। (४)

अनियतं धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा 16 उपपज्जन्ति हेतुपच्चया – वत्युं पच्चया सम्मत्तनियता सन्धा, महामूते पच्चया चित्तसमुट्टानं रूपं। (५)

१६. मिच्छत्तनियतं च अनियतं च धम्मं पच्चया मिच्छत्त-नियतो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – मिच्छत्तनियतं एकं खन्यं च बत्यु च पच्चया तयो खन्धा ...पे०... हे खन्ये ...पे०...। (१)

मिच्छत्तियतं च अनियतं च धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – मिच्छत्तिनयते खन्धे च महाभूते च पच्चया चित्तसमुद्वानं रूपं। (२)

मिच्छत्तियतं च बनियतं च धम्मं पच्चया मिच्छत्तियतौ च अनियतो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – मिच्छत्तिनयतं एकं अ खन्धं च वत्युं च पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... मिच्छत्तियते खन्धं च महामूते च पच्चया चित्तसमृद्वानं इपं। (३) सम्मत्तनियतं च अनियतं च धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया (तीणि पञ्हा, मिच्छत्तसदिसं\*)।

#### आरम्मणपच्चयादि

१७. पिन्छत्तियतं वस्मं पच्चया मिन्छत्तियतो बस्मो उपपञ्जति आरस्मणपच्चया (सङ्खितः, कुसलत्तिके पच्चयवारसदिसं व विभाजतब्वं), अविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

१८. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे सत, अधिपतिया सत्तरस, अन्तरते सत्त, समनत्तरे सत्त, सह्याते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्त, निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते सत्त, आसेवने सत्त, कम्मे सत्तरस, विपाके एकं, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये सत्तरस, काने सत्तरस, म्मे सत्तरस, सम्पयुत्ते सत्त, विप्ययुत्ते सत्तरस, अतिथया सत्तरस, निश्यया सत्तरस, विपाय सत्तरस, वि

अनुलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं (१) विभक्तो

# नहेतुपच्चयो

१९. अनियतं धम्मं पञ्चया अनियतो धम्मो उपप्रजित नहेतुपञ्चया – अहेतुकं अनियतं एकं खन्धं पञ्चया तयो खन्धा चित्त-समुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वे ब्रन्थं ...पे०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे०... 16 बन्धं पञ्चया वत्यु, वत्युं पञ्चया खन्धा। एकं महाभूतं...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०... चक्खायतनं पञ्चया चक्ख्विञ्जाणं...पे०... कायायतनं पञ्चया कायविञ्जाणं। वत्युं पञ्चया अहेतुका अनियता खन्धा। विचिकिञ्जासहगते उद्वज्वसहगते खन्धे च वत्युं च पञ्चया विचिकिञ्जासहगतो उद्वज्वसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

२०. मिच्छत्तनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पज्जिति

<sup>\*.</sup> सी०, स्या० पोत्यकेसु 'एवं गणेतव्वं' ति अधिको पाठो दिस्सति ।

नआरम्मणपञ्चया – मिच्छत्तनियते सन्धे पञ्चया चित्तसमुट्टानं रूपं (कुसलक्तिकसदिसं, पञ्च कातब्बा)।

#### · नअधिपतिप<del>स्</del>वयो

२१. मिच्छत्तनियतं धम्मं पच्चया मिच्छत्तनियते धम्मो उपपञ्जति नअधिपतिपच्चया – मिच्छत्तनियते खन्धे पच्चया मिच्छत्त-नियताधिपति। (१)

सम्मत्तनियतं धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – सम्मत्तनियते सन्धे पच्चया सम्मत्तनियताधि-पति। (१)

अनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उप्पज्जित नर्अधि-पतिपच्चया – अनियतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे०... द्वं खन्धे ...पे०... पटिसन्धिनखणे ...पे०... असञ्जसत्तानं ...पे०...चनखायतनं पच्चया चन्छ्विञ्ञाणं...पे०...कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं, वत्युं पच्चया अनियता खन्धा। (१)

अनियतं धम्मं पच्चया मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पच्जति नअधिपतिपच्चया – वत्युं पच्चया मिच्छत्तनियताधिपति। (२)

अनियतं धम्मं पच्चया सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जिति नअधिपतिपच्चया - वत्यु पच्चया सम्मत्तनियताधिपति। (३)

मिच्छत्तनियतं च अनियतं च अम्मं पच्चया मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति नअधिपतिपच्चया – मिच्छत्तनियते खन्धे च बत्थुं च पच्चया मिच्छत्तनियताधिपति। (१)

सम्मत्तिनयतं च अनियतं च धम्म पच्चया सम्मत्तियतो धम्मो उप्पज्जति नेअधिपतिपच्चया – सम्मत्तियते खन्धे च बत्युं च पच्चया सम्मत्तिनयताधिपति। (१)

#### नअनन्तरपञ्चयादि

२२ मिच्छत्तनियतं धम्मं पच्चया अनियतो धम्मो उपपज्जति नुअनन्तरंपच्चया ...पे०... नोनित्यपच्चया, नोविगतपच्चया । (२) सङ्ख्या

२३. नहेतुया एकं, नआरम्भणे पञ्च, नअविपतिवा सत्त, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे पञ्च, नअञ्जमञ्जे पञ्च, नउपनिस्सये पञ्च, नपुरेजाते छ, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने पञ्च, नकम्मे सत्त, निवपाके सत्तरस, नआहारे एकं, नइन्द्रिये नझाने नमम्मे एकं, नसम्पयुत्ते । पञ्च, निवप्युत्ते हे, नोनित्यया पञ्च, नोविगते पञ्च (एवं गणतब्वं)

पच्चनीयं ।

# ३. पञ्चयानुकोनपञ्चनीयं

२४. हेतुपन्नया नुआरम्मणे पञ्च, नअधिपतिया सत्त, नअनन्तरे पञ्च, नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये पञ्च, नपूरेजाते छ, नपञ्छाजाते सत्तरस, नआसेवने पञ्च, नकम्मे सत्त, 10 निवपाके सत्तरस, नसम्पयुत्ते पञ्च, निवप्ययुत्ते हे, नोनित्यया पञ्च, नोवियते पञ्च (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपञ्चनीयं।

# . ४. प<del>च्च</del>यप<del>च्च</del>नीयानुलोमं

#### नहेतुदुक

२५. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं (सङ्क्तिं), अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पच्चयवारो

# ६४: निस्सयबारो

(निस्सयवारो पञ्चयवारसदिसो)।

६५. संसट्टवारो

१. पच्चयानुकोमं

(१) विषक्ती

# हेतुपच्चवो

२६ मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्घो मिच्छत्तनिवतौ बम्बो

15

जप्पनजति हेत्पच्चया - मिच्छत्तनियतं एकं खन्धं संसद्गा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

सम्मत्तनियतं घम्मं संसद्दो सम्मत्तनियतौ घम्मो उप्पज्जित हेत्पच्चया - सम्मत्तनियतं एकं बन्धं संसद्घातयो खन्धा ...पे०... है खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं धम्मं संसद्दो अनियतो धम्मो उप्पज्जति हेत्पच्चया -अनियतं एकं खन्धं संसदा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटि-सन्धिक्खणे ...पे ०...। (१)

#### आरम्मणयच्चयादि

२७. मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्दो मिच्छत्तनियतो धम्मो 10 उप्पज्जित आरम्मणपच्चया ...पे०... अविगतपच्चया।

२८. हेत्या तीणि, आरम्मणे तीणि ...पे ०... कम्मे तीणि, विपाके एकं, आहारे तीणि ...पे०... अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)। अनलोमं ।

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभक्तो नहेत्पच्चयो

२९. अनियतं धम्मं संसद्दो अनियतो धम्मो उप्पज्जित नहेत्पच्चया - अहेतुकं अनियतं एकं खन्धं संसद्गातयो खन्धा...पे०...द्वे 16 खन्धे ...पे ०... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे ०...। (१)

#### तअधिप्रतिप<del>च्च</del>यो

३०. मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्दो मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया - मिच्छत्तनियते खन्धे संसद्दी मिच्छत्त-नियताधिपति। (१)

सम्मत्तनियतं धम्मं संसद्ग्री सम्मत्तनियतो धम्मो उप्पज्जति 20 नअधिपतिपच्चया - सम्मत्तनियते खन्धे संसद्वी सम्मत्तनियताधि-पति। (१)

## नपुरेजातपच्चवादि

 ३१. सम्मत्तिवयतं धम्मं संसद्वो सम्मत्तिवयते धम्मं
 उप्पज्जित नपुरेजातपञ्चया – अरूपे सम्मत्तिवयतं एकं खन्धं संसद्वा तयो खन्धा ...पे०...द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

अनियतं घम्मं संसद्घो अनियतो घम्मो उप्पज्जित नपुरेजात-पुच्चया – अरूपे अनियतं एकं खन्धं संसद्घा तयो खन्धा ..पे०... द्वे ं खन्धे ..पे०... पटिसन्धिक्खणे ..पे०...। (१)

मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्घो मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया (परिपुण्णं)।

#### नआसेवनपच्चयादि

ं ३२. अनियतं धम्मं संसद्घो अनियतो धम्मो उपाउजित नआसेवनपच्चया – अनियतं एकं बन्धं संसद्घा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... 1 (१)

मिच्छत्तनियतं धम्मं संसद्घो मिच्छत्तनियतो धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया, निवपाकपच्चया (सिङ्कत्तं)।

अनियतं धम्मं मंसट्टो अनियतो धम्मो उप्पज्जित नज्ञान-पच्चया – पञ्चिवञ्जाणं ... पे० ... नमगपच्चया – अहेतुकं अनियतं ...पे०...।

सम्मत्तनियतं घम्मं संसद्दो सम्मत्तियतो घम्मो उप्पज्जिति निवप्यसुत्तपच्चया – अरूपे सम्मत्तियतं एकं खन्धं संसद्दा तथो खन्धा...पे०... ढे खन्धं ...पे०...। (१)

अनियतं धम्मं संसद्दो अनियतो धम्मो उप्पञ्जति नविष्प-युत्तपच्चया – अरूपे अनियतं एकं खन्धं संसद्दा तयो खन्धा ...पे०... ॐ द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

#### ं (२) सङ्ख्या

३३. नहेतुया एकं, नअघिपतिमा तीणि, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते तीणि, नआसेवने एकं, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, नभाने एकं, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्ते हे (एवं गणेतव्बं)।

पच्चतीयं ।

B. 371

### ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

३४. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते तीणि, नअसेवने एकं, नकम्मे तीणि, नविपाके तीणि, क नविप्पयत्ते हे (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

#### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

३५. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं (सङ्क्षित्तं), अविगते एकं (एवं गणेतब्वं)।

> पच्चनीयानुलोम् । संसद्भवारो ।

# § ६. सम्पयुत्तवारो

(सम्पयुत्तवारो संसट्टवारसदिसो) ।

# **६ ७. पव्हावारो**

१. पच्चयानुलोमं

# (१) विभङ्गो

#### हेतुपच्चयो

३६. मिच्छत्तियतो धम्मो मिच्छत्तियतस्स धम्मस्स । हेतुपच्चयेन पच्चयो – मिच्छत्तियता हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिन्छत्तिवाती धम्मो अतियतस्त धम्मस्स हेतुपन्चयेन पन्चयो – मिन्छत्तिवाता हेत् चित्तममुद्वानानं रूपानं हेतुपन्चयेन पन्चयो। (२)

मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स च अनियतस्स च धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - मिच्छत्तनियता हेतू सम्पयुत्तकानं अन्धानं चित्तसमदानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (३)

सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्भस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो... तीणि।

अनियतो धम्मो अनियतस्स घम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो– अनियता हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं हेनुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्घिक्सणे ...पे०...। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

३७. मिच्छत्तनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरम्मण

 पच्चयेन पच्चयो – अरिया मिच्छत्तनियते पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति,

 पुद्धे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति । मिच्छत्तनियते खन्धे अनिच्चतो

 ...पे०... विषस्सन्ति । चेतोषरियआणेन मिच्छत्तनियतिचत्तसमिद्धिस्स

 चित्तं जानन्ति । मिच्छत्तनियता खन्धा चेतोषरियआणस्स पुःवीनवासा
 नुस्सतिआणस्स यथाकम्मूपगआणस्स अनागतंसआणस्स आवज्जनाय

 आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१)

सम्मत्तिवातो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया मग्गा बुटुहित्वा मग्गं पञ्चवेनस्वन्ति । चेतोपरिय-जाणेन सम्मत्तिनयतचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानन्ति । सम्मत्तिनयता खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुत्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंस-अ जाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

३८. अनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्सति, पुट्ये सुचिष्णानि पञ्चवेक्सति, झाना वुट्टीहत्वा झानं पञ्चवेक्सति, अरिया फलं पञ्चवेक्सिन्त, निर्धानं पञ्च25 वेक्सन्ति, निर्धानं गोत्रभुस्स, बोदानस्स, फलम्स, आवज्जनाय
आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अरिया अनियते पहीने किलेसे पञ्चवेक्सन्ति, विक्सम्भिते किलेसे पञ्चवेक्सन्ति। पुट्ये समुदाचिष्णे
किलेसे जानन्ति। चक्सुं ...पे०... बत्थुं ... अनियते सन्थे अनिज्वती

दुक्खतो अनस्ततो विपस्सन्ति, अस्सादेन्ति अभिनन्दन्ति, तं आरब्भ अनियतो रागो उप्पज्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, चेतो-परियजाणेन अनियतचित्तसर्भाङ्गस्य चित्तं जानाति, आकासान-ञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्य ... पे० ... आकिञ्चञ्जायतनं विविच्याणेन्दस्य आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो । स्लायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो । अनियत्व बन्धा इद्विविध्याणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पुर्व्वेनिवासानुस्तिजाणस्स, यवाकम्मूपणजाणस्स, अनागतस्र्वाणस्स, आवाजनस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स आरम्भणपच्चयेन पच्चयो – रूपजीवितिन्द्रयं मातुषातिकम्मस्स, पितुषातिकम्मस्स, अरहन्तधातिकम्मस्स, रुहिरुप्पादकम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। यं वत्थु परामसन्तस्स मिच्छत्तनियता खन्धा उप्पच्जन्ति, तं वत्थुं मिच्छत्तनियतानं खन्धानं आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - निब्बानं मग्गस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अधिपतिपच्चयो

३९. मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताघिपति – मिच्छत्तनियताधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिच्छत्तियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मिच्छत्तनियताधिपति चित्तसमुद्रानानं रूपानं अघिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मिच्छत्तियतो धम्मो मिच्छत्तियतस्य च अनियतस्य च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मिच्छत्तियता- 26 धिपति सम्पयुत्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। (३)

१. मातुघातकम्मस्स – सी०, स्था०। २. बत्युं – सी०, स्था०।

४०. सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य धम्मस्य अधि-पतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – सम्मत्तनियताधिपति सम्प-युत्तकानं खन्यानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

В. 374

सम्मत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन ज्वारमणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अस्यि। मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गा गरुं कत्वा पच्चेक्खन्ति। सहजाताधिपति – सम्मत्त-नियताधिपति चित्तसमृट्टानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

सम्मत्तियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स च अनियतस्स च यम्मस्म अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – सम्मत्तियता-१० थिपति सम्ययुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपति-पञ्चयेन पञ्चयो। (३)

४१. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – दानं दृश्वा सीलं समादिधित्वा उपोस्रयकम्मं कत्वा तं गर्छ कत्वा । पच्चवेक्खति, प्रुत्वे मुचिण्णानि गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, झाना ...पै०... अरिया फलं गर्छ कत्वा पच्चवेक्खति, निव्वानं गर्छ कत्वा पच्चवेम् एक्स्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। चक्कुं...पे०...बत्युं...पे०...अनियते खन्धे गर्छ कत्वा अस्मादेति अभिनन्दति, तं गर्छ कत्वा अनियतो रागो उप्पज्जित, विद्व उपपज्जिते । सह्यानाधिपति – अनिवताधिपति सम्ययुक्तानं वत्थानं चित्तसमुद्रातानं च ख्यानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनियतो धम्मो सम्मत्तियतस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। आरम्मणाधिपति – निज्वानं मग्गस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

#### अनन्त रपच्चयो

४२. मिच्छत्तनियतो घम्मो अनियतस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – मिच्छत्तनियता खन्धा बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

१. सी०, स्या॰ पोत्यकेसु नत्वि।

सम्मत्तनियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – मग्गो फलस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अनियता बन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अनियतानं खन्धानं अन्यतानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

४३. अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – अनियतं दोमनस्सं मिच्छत्तनियतस्स दोमनस्सस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। अनियतमिच्छादिट्टि' नियतमिच्छादिट्टिया अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

अनिवतो धम्मो सम्मत्तनिवतस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चवेन 10 पञ्चयो – गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स अनन्तरपञ्चवेन पञ्चयो। (३)

#### समनन्तरपच्चयादि

४४. मिच्छत्तिवयतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्स समनन्तर-पच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसिदसं), सहजातपच्चयेन पच्चयो (पिटच्च-बारसिदसं, नव पञ्हा), अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो (पिटच्च- 15 बारसिदसं, तिस्सो पञ्हा), निस्सयपच्चयेन पच्चयो (जुसलित्तक-सिदसा, तेरस पञ्हा)।

#### उपनिस्मयपच्चयो

४५. मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – मातुषातिकम्मं मातु-धातिकम्मस्स' उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। मातुषातिकम्मं .पे०... 20 पितुषातिकम्मं ..पे०... अरहन्तधातिकम्मं ...पे० ... रहिरूप्पादकम्मं ..पे० ... सङ्क्षमेदकम्मं ..पे० ... नियतिमच्छादिट्टिया उपनिस्सयपच्चयेन

१-१. सी० पोरबके नत्यि । २. अनियतामिच्छादिष्टि --सी०, स्था० । ३. पितुषात-कम्मस्स --सी०, स्था० ।

पच्चयो (चक्कं कातब्बं)। नियतिमच्छादिट्टि नियतिमच्छादिट्टिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। नियतिमच्छादिट्टि मातुषातिकम्मस्स ....पेo... सङ्क्षभेदकम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिच्छत्तनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन

पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ...पे०...। पक्तूपनिस्सयो
– मातरं जीविता बोरोपेत्वा तस्स पटिघातत्थायं दानं देति, सीर्ले
समादियति, उपोसयकम्मं करोति। पितरं जीविता बोरोपेत्वा...पे०...
अरहन्तं जीविता बोरोपेत्वा...पे०... टट्टेन चित्तेन तथागतस्स लोहितं
उप्पादेत्वा ...पे०... सङ्घं मिन्दत्वा तस्स पटिघातत्थायं दानं देति,

गि सीलं समादियति, उपोसयकम्मं करोति। (२)

४६. सम्मत्तिवातो धम्मो सम्मत्तिवातस्य धम्मस्य उप-तिस्स्यपञ्चयेन पञ्चयो। पक्तूप्रतिस्सयो – पठमो मागो दुतियस्स मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो...पे०...तितयो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सम्मत्तियतो धम्मो अिनयतस्स धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चये — आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो ...पेठ...। पकतूपितस्सयो — अरिया ममा उपितस्साय अनुप्पन्नं समापित्तं उप्पादित्तं, उप्पन्नं समापित्तं उप्पादित्तं, उप्पन्नं समापित्रं उप्पादित्तं, उप्पन्नं समापित्रं अर्थाटिसिम्भदाय...पेठ... अत्यादिसिम्भदाय...पेठ... उत्ताटानकोसल्लस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो। ममाो फलसमापित्या उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

४७. अनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स उपिनस्मयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ...पे ....। पकतूपिनस्सयो – अनियतं सद्धं उपिनस्साय दानं देति , अतीलं समादियित, उपोम्मथकम्मं...पे .... झानं उप्पादेति, विपस्सनं अभिज्ञं, समापितं उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिट्ठं गण्हाति । अनियतं सीलं सुनं नागं पञ्जं रागं...पे ....पत्थनं, कायिकं सुनं, कायिकं दुन्कं, उत्, भोजनं, सेनासनं उपिनस्साय दानं देति...पे ....

в. 376

१. पटिचातत्ताय - सी० १

अनियतो धम्मो मिच्छन्तियतस्य धम्मस्स उपिनस्यपण्चयेन पण्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो...पे०...। पकतूपिनस्सयो-अित्यतं रागं उपिनस्सय मातरं जीविता बोरोपित...पे०...सङ्घं भिन्दित। अनियतं दोसं ...पे०... पर्थनं, कायिकं सुस्रं ...पे०... सेनासनं उपिनस्यय मातरं जीविता बोरोपित ...पे०... सेनासनं उपिनस्यय मातरं जीविता बोरोपित ...पे०... सङ्घं भिन्दित। अनियतो रागो ...पे०... सेनासनं मातुष्रातिकम्मस्स पितुष्रातिकम्मस्स अरहन्त-ष्यातिकम्मस्स इत्रिष्णपादकम्मस्स सङ्घं भिन्दिष्या उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतौ धम्मो सम्मत्तियतस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूर्विनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पक्तूपिनस्सयो ...पे०...। पक्तूपिनस्सयो – पठमस्स मग्गस्स परिकम्मं पठमस्स मग्गस्स ...पे०...चतुत्वस्स मग्गस्स परिकम्मं चतुत्वस्स मग्गस्स उपिनस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

# पुरेजातपच्चयो

४८. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – वनस् ... वं ... वत्युपरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – वनस् ... वं ... वत्यु अनिञ्चतो ... पे ... विपस्तित, अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरक्ष अनियतो रागो उपपञ्जति ... पे ... दोमनस्सं उपपञ्जति । दिब्बेन चनस्तुना रूप पस्सति, दिब्बाय सीतधातुया सह सुणाति, अस्पायतनं चनस्तुविञ्जाणस्स ... पे ... कोष्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो । वत्युपुरेजातं – चनस्त्रायतनं चनस्त्रविञ्जाणस्स ... पे ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स । वत्यु अनियतानं सन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आम्मणपुरेजातं, बत्थुपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – रूप-जीवितिन्द्रियं मातुघातिकम्मस्स पितुघातिकम्मस्स अरहन्तघातिकम्मस्स रुहिरुपादकम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। बत्थुपुरेजातं – बत्थु मच्छत्तनियतानं सन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्थुपुरेजातं – बत्थु सम्मत्तनियतानं खन्धानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

#### पच्छाजातपच्चयो

४९. मिच्छत्तनियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्य पच्छाजात-10 पच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता मिच्छत्तनियता खन्धा पुरेजातस्य इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

सम्मत्तिनयतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता सम्मतित्यता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 38 15 अनियती धम्मो अनियतस्स धम्मस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्छाजाता अनियता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### आसेवनपरचयो

५०. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अनियता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अनिय-ज्ञातानं खन्यानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – अनियतं दोमनस्सं मिच्छत्तनियतस्स दोमनस्सस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो। अनियतमिच्छादिष्ट्रि नियतमिच्छादिष्ट्रिया आसेवन-थ्व पच्चयेन पच्चयो। (२)

R. 379

84. 0. 421

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य धम्मस्य आसेवनपञ्चयेन पच्चयो - गोत्रभ मगास्स, वोदानं मगास्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो।(३)

#### कम्मपश्चयो

५१. मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - मिच्छत्तनियता चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं ६ कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिच्छत्तनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - मिच्छत्तनियता चेतना चित्तममुद्रानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो । नानाखणिका – मिच्छत्त-नियता चेतना विपाकानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्य च अनियतस्य च धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो - मिच्छत्तनियता चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

५२. सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - सम्मत्तनियता चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

सम्मत्तनियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो - सहजाता, नानाखणिका। सहजाता - सम्मत्तनियता चेतना चित्तसमद्रानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका-सम्मत्त- 20 नियता चैतना विशाकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्य च अनियतस्य च धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो - सम्मतनियता चेतना सम्पयत्तकानं खन्धानं चित्तसमद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

अनियतो धम्मोः अनियतस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो - अ सहजाता, नानासणिका । सहजाता - अनियता चेतना सम्पयुत्तकानं ... सन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिनक्षणे...पे०...। नानाखणिका – अनियता चेतना विपाकानं सन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### विपाकपच्चयो

५३. अनियतो घम्मो अनियतस्स घम्मस्स विपाकपण्ययेन पण्डमयो - विपाको अनियतो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमु-द्वानानं च रूपानं विपाकपण्डमयेन पण्डमयो ...पे०... पटिसन्धिक्खणे ...पे०... खन्धा वत्युस्स ...पे०...।

# आहारपच्चयादि

५४. मिच्छत्तियतो धम्मो मिच्छत्तियतस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, झानपञ्चयेन 10 पञ्चयो, मम्मपञ्चयेन पञ्चयो, सम्पय्तपञ्चयेन पञ्चयो।

# विष्वयुत्तपच्चयो

५५. मिच्छत्तनियतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्स विष्पयुत्त-पच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं । सहजाता – मिच्छत्तनियता बन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता – मिच्छत्तनियता बन्धा पुरेजातस्य इमस्य कायस्य विष्पयुत्तपच्चयेन 15 पच्चयो । (१)

सम्मत्तिनथतो धम्मो अनियतस्य धम्मस्य विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं। सहजाता – सम्मत्तियता खन्या वित्तसमूद्रानानं रूपानं विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता – सम्मत्तियता खन्या पुरेजातस्य इमस्य कायस्य विष्पयुत्तपञ्चयेन 20 पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं। सहजाता – अनियता खन्धा चित्तसमुद्वानानं रूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ...पेo...खत्या वत्युस्स विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो। वत्यु खन्धानं विष्प-अ युत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स...पेo... कायायतनं कायविञ्जाणस्स, वत्यु अनियतानं खन्यानं विष्पयुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता – अनियता खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु मिच्छत्तनियतानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन ४ पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्यु सम्मत्तनियतानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। (३)

#### अत्थिपच्चयो

५६. भिच्छत्तनियतो धम्मो भिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स 16 अत्यिपच्चयेन पच्चयो – भिच्छत्तनियतो एको खन्धो तिष्णन्न खन्धानं ...पेo...हे खन्धा द्वित्रं खन्धानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिन्छत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स अस्यिपञ्चयेन पञ्चयो – सहजातं, पञ्छाजातं । सहजाता – मिन्छत्तियता खन्धा चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्यिपञ्चयेन पञ्चयो। पञ्छाजाता – मिन्छत्त- 10 नियता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मिन्छत्तनियतो घम्मो मिन्छत्तनियतस्स च अनियतस्स च घम्मस्स अस्थिपन्चयेन पन्चयो - मिन्छत्तनियतो एको खन्धो तिष्णन्ने खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं अस्थिपन्चयेन पन्चयो...पे०...द्वे खन्धा ..पे०...। (३)

सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...(तिस्सो पञ्हा)।

अनियती घम्मो अनियतस्स घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो— सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो – अनियतो एको खन्धो तिष्णञ्चं खन्धानं चित्तसमुद्धातानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन अ पच्चयो...पे०... हे खन्धा ...पे०...पटिसन्धिक्सणे...पे०...खन्धा चत्थस्स

१. सी०, म० पोस्थकेसु नत्थि।

अस्यिपच्चयेन पच्चयो। वत्यु खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। एकं
महाभूतं...पे०... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं...पे०...। पुरेजातं — चन्चसुं
...पे०... वत्यं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति अस्सादेति
अभिनन्दिति, तं आरक्ष्म रागो उप्पञ्जति ...पे०... दोमनस्सं उप्पञ्जति ।
विद्वेन चन्न्चुना रूपं पस्सति, दित्वाय सोतधातुया सद्दं सुणाति,
रूपायतनं चन्न्चुविञ्जाणस्स... पे०... फोट्टुब्बायतनं कायविञ्जाणस्स
...पे०...चन्द्वायतनं चन्न्चुविञ्जाणस्स ...पे०.. कायायतनं कायविञ्जाणस्स
...पे०...चन्द्वायतनं चन्न्चुविञ्जाणस्स ...पे०.. कायायतनं कायविञ्जालास्स
...पे०...चन्द्वायतनं चन्न्चविञ्जाणस्स अस्यपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता—
अनियता सन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो।
कन्नळोकारों आहारो इमस्य कायस्स अस्यिपच्चयेन पच्चयो।
रूपजीवितिन्द्रियं कटसारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियनस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – रूपजीवितिन्द्रियं मातुघातिकम्मस्स...पे०...सहि-रुप्पादकम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। वस्यु मिच्छत्तनियतानं 18 बन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मसः अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – बत्थु सम्मत्तनियतानं सन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (३)

५७. मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा मिच्छत्तनियतस्स श्च धम्मस्सअत्विपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। सहजातो – मिच्छत्त-नियतो एको खन्धो च बत्यु च निष्णन्नं खन्धानं...पे०...द्वे खन्धा च...पे०...। (१)

मिच्छत्तियतो च अतियतो च धम्मा अतियतस्य धम्मस्स अस्थिपच्ययेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। असहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। असहजाता – मिच्छत्तियता खन्धा च महाभूता च चित्तसमुद्रानानं रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता—मिच्छत्तियता खन्धा च कबळीकारो आहारो च इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – मिच्छत्तियता खन्धा च रूपजीविनिन्द्रियं च कठत्तारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 382

१. कबळिंकारो -स्या०।

सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो...पे०...(हे पञ्हा मिच्छत्तनियतसदिसा)।

#### (२) सङ्ख्या

५८. हेतुया सत्त, आरम्भणे पञ्च, अघिपतिया अट्ट, अनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये सत्त, पुरेजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, असेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये सत्त, भाने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पय्ते तीणि, विष्ययुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, निश्यया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते तेरस (एवं गणेतःबं)। अनुस्लोमं।

# पच्चनीयुद्धारो

५९. मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मिन्छल्तियतो धम्मो अतियतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

मिच्छत्तनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्य च अनियतस्य च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

सम्मत्तनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

सम्मत्तियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

सम्मत्तिवतो घम्मो सम्मत्तिवयतस्स च अनियतस्स च घम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

६०. अनियतो धम्मो अनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो,

15

R 384

प्रेजातपच्चयेन पच्चयो. पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनियतो धम्मो मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, प्रेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनियतो धम्मो सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स् उपनिस्सयपञ्चयेन पच्चयो, प्रजातपच्चयेन पच्चयो। (३)

मिच्छननियतो च अनियतो च धम्मा मिच्छत्तनियतस्स धम्मस्स सहजातं, पूरजातं। (१)

मिच्छत्तनियतो च अनियतो च धम्मा अनियतस्स धम्मस्स 10 सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा सम्मत्तनियतस्स धम्मस्स सहजातं, पुरेजातं। (१)

सम्मत्तनियतो च अनियतो च धम्मा अनियतस्स धम्मस्स सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। (२)

# २. पच्चयपच्चनीयं

#### (२) सङ्ख्या

६१. नहेत्या तेरस, नआरम्मणे नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे तेरस, नसहजाते नव, नअञ्जमञ्जे नव, निनस्सये नव, नउपनिस्सये तेरस, नपूरेजाते एकादस, नपच्छाजाते तेरस. नआसेवने तेरस, नकम्मे नविपाके नआहारे तेरस ...पे०...नमम्मे तैरस, नसम्पयस्त नव, नविष्पयुत्ते सत्त, नोअत्थिया सत्त, नोनित्थिया तेरस. नोविगते क तेरस, नोअविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पस्चयानुलोमपस्चनीयं

६२ हेत्रपच्चया नआरम्मणे सत्त, नअधिपतिया सत्त, नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे तीणि, नउपनिस्सये

१. घम्मस्य जारम्भणपञ्चयेन पञ्चयो - स्था०।

सत्त ...पे०... नमग्गे सत्त, नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोनित्थया सत्त, नोविगते सत्त (एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### नहेतुदुकं

६३. नहेतुपच्चया आरम्मणे पञ्च, अधिपतिया अट्ट, अनन्तरे पञ्च, समनन्तरे पञ्च, सहजाते नव, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तेरस, उपनिस्सये सत्त, पुरजाते तीणि, पच्छाजाते तीणि, असेवने तीणि, कम्मे सत्त, विपाके एकं, आहारे सत्त, इन्द्रिये झाने मगे सत्त, सम्पयुत्ते तीणि, विष्पयुत्ते पञ्च, अत्थिया तेरस, नित्थया पञ्च, विगते पञ्च, अविगते तेरस (एवं गणेंतब्बं)।

-:::--

पच्चनीयांनुलोमं । पञ्हावारो ।

मिच्छत्तनियतत्तिकं निद्धितं ।

१. सत्त -- सी०, स्या०। २. मिच्छतत्तिकं -- सी०, स्या०।

# १६. सम्पारम्मणत्तिकं

# ६ १. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुस्रोमं

(१) विभङ्गी

# हेतुप<del>च्</del>वयो

B.585 १. मस्पारम्मणं धम्मं पटिच्च मस्पारम्मणो धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – मस्पारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०...दे खन्वें...पे०...। (१)

> मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उपपृजति ह हेतुपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, हे खन्धे ...पे०...। (२)

मगारम्मणं धम्मं पटिच्च मगारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा उपपञ्जन्ति हेतुपच्चया – मगारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मगा-रम्मणा च मगाधिपती च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (३)

२. मग्गहेनुकं धम्मं पटिच्च मग्गहेनुको धम्मो उप्पज्जिति
 हेनुपच्चया – मग्गहेनुकं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ..पै०...
 द्वे खन्धे ..पै०...। (१)

मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पन्जति हेतुपच्चया – मग्गहेतुकं एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा <sup>15</sup> ...प०...दे खन्धे ...पे०...। (२)

मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – मग्गहेतुकं एकं खत्यं पटिच्च मग्ग-हेतुका च मग्गाधिपती च तयो खन्धा...पे०...द्वे खत्ये ...पे०...। (३)

मगाधिपति धम्मं पटिच्च मगाधिपति धम्मो उप्पज्जित
 हेंतुपच्चया – मगाधिपति एकं खन्धं पटिच्च तथी खन्धा ..पे०...
 द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

मम्माधिपति धम्मं पटिच्च मन्नारम्मणो वम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – मन्गाधिपति एकं बन्धं पटिच्च मन्गारम्मणा तदो खन्धा ...पेo... द्वे बन्धे ...पेo...। (२)

मग्गाघिपति धम्मं पटिच्च मग्गहेतुकौ धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – मग्गाघिपति एकं खन्धं पटिच्च मग्गहेतुका तयो खन्धा ब ...पेo... द्वे खन्धे...पेo...। (३)

मगाधिपति धम्मं पटिच्च मगारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – मगाधिपति एकं खत्थं पटिच्च मगारम्मणा च मगाधिपती च तयो खन्धा ... पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (४)

मगाधिपति धम्म पटिच्च मग्गहेतुको च मगाधिपति च , धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – मग्गाधिपति एकं खन्धे पटिच्च मगाहेतुका च मगाधिपती च तयो खन्धा...पे०...ट्टे खन्धे...पे०... (५)।

४. मगारम्मणं च मगाघिपति च धम्मं पटिच्च मग्गा-रम्मणो धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – मग्गारम्मणं च मंग्गाधिपति 15 च एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

. सम्पारम्मणं च सम्पाधिपति च धम्मं पटिच्च सम्पाधिपति धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – सम्पारम्मणं च सम्पाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च सम्पाधिपती तयों खन्धा...पे०...हे खन्धे...पे०...। (२) ೨०

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति घम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा ...पे०... हे खन्धे ...पे०...। (३)

 मग्गहेतुकं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – मग्गहेतुकं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं 25 पटिच्च मग्गहेतुका तयो खन्धा ...पे० ...हे खन्धे...पे०...। (१)

मग्गहेतुकं च मग्गाधिपति च धम्मं प्रटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – मगाहेतुकं च मग्गाधिपति च एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा...पे०...हे सन्धे...पे०...। (२) R 387

मगाहितुकं च मगाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मम्बहेतुको च मगाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपच्चया – मग्गहेतुकं च मगाधिपतिं च एकं खत्यं पटिच्च मगाहेतुका च मगाधिपती च तवो सन्या...पे०...हे सन्धे...पे०...। (३)

#### आरम्मणपच्चयादि

६. मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्यज्जिति
आरम्मणपच्चया, अधिपतिपच्चया, अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया,
सहजातपच्चया, अञ्जमञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया,
पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, आहारपच्चया,
इन्द्रियपच्चया, मागपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विष्पयुत्तपच्चया, स्त्रियपच्चया, नित्यपच्चया, विषयुत्तपच्चया, अवियपच्चया, नित्यपच्चया, विषयपच्चया, अवियातपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

७. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे अधिपतिया अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये उपनिस्सये पुरेजाते आसेवने कम्मे जाहारे इन्द्रिये झाने मग्गे सम्पय्ते विष्पयुत्ते अत्थिया निस्यया 15 विगते अविगते सत्तरस (एवं गणेतच्यं)।

अनलोमं।

#### २. पस्चयपस्चनीयं

#### (१) विभक्तो

### नहेतुपच्चयो

८. मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणं धम्मो उप्पज्जिति नहेतुपच्चया – अहेतुकं मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ...पे०... हे खन्वे ...पे०...। (१)

## नअधिपतियच्यवी

१. मगारम्मणं घम्मं पिठच्च मगारम्मणं वम्मो उप्पजिति
 श्राविपतिपच्चया – मगारम्मणं एकं लन्धं पिठच्च तयो लन्धा ...पे०...
 द्वे लन्धं...पे०...। (१)

15

मन्मारम्मणं बम्मं पटिच्च मन्माविपति धम्मो उप्पजिति नअधिपतिपच्चया — मन्मारम्मणं एकं सन्त्रं पटिच्च मन्माधिपती तयो सन्धा...पे०...हे सन्धे...पे०...। (१)

मम्मारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च क मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (३)

१०. मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गहेतुकाधिपति। (१)

मग्गहेतुकं धम्मं पटिच्चं मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जित ।० नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके सन्धे पटिच्च मग्गाधिपति अधिपति । (२)

मगाहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको च मगाधिपति चधम्मा उप्पर्जनित नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गहेतुको च मगाधिपति च अधिपति। (३)

११. मन्गाधिपति धम्मं पटिच्च मन्गाधिपति धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मन्गाधिपती खन्धे पटिच्च मन्गाधिपति अधिपति, मन्गाधिपति एकं खन्यं पटिच्च तथी खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ...। (१)

मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जितः २० नअधिपतिपच्चया – मग्गाधिपतिं एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (२)

मग्गाविपतिं वम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गाविपती खन्धे पटिच्च मग्गहेतुको अधि-पति। (३)

मगाधिपति धम्म पटिच्च मगारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चधा – मगाधिपति एकं खन्धं पटिच्च मगारम्मणा च मग्गाधिपती च तथो खन्धा ...पे०... हे खन्धे ...पे०...। (४) मग्गाधिपति धम्मं पटिच्च सग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नअधिपतिपच्चया – मग्गाधिपती खन्घे पटिच्च मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च अधिपति। (५)

१२. सम्पारम्मणं च सम्पाधिपतिं च धम्मं पटिच्च असम्पारम्मणौ धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – सम्पारम्मणं च सम्पाधिपतिं च एकं खन्धं पटिच्च सम्पारम्मणा तयो खन्धा...पे०... दे खन्धे ...पे०...। (१)

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च 10 एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... (२)

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जन्ति नअधिपतिपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च 15 तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (३)

१३. मग्गहेतुकं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गहेतुको धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके च मग्गाधिपती च खन्ये पटिच्च मग्गहेतुको अधिपति। (१)

मग्गहेतुकं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति थ धम्मो उप्पज्जित नअधिपतिपच्चया – मग्गहेतुके च मग्गाधिपती च सन्धे पटिच्च मग्गाधिपति अधिपति। (२)

मगाहेतुकं च मगाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मगाहेतुको च मगाधिपति च धम्मा उप्पज्जिति तअधिपतिपच्चया – मगाहेतुके च मगाधिपती च खन्धे पटिच्च मगाहेतुको च मगाधिपति च अधिपति। (३)

## नपुरेजातपञ्चयादि

१४. मगारम्मणं धम्मं पटिच्च मगगरम्मणो धम्मो उप्वच्जति नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया (परियुण्णा हे पि)।

B. 389

# नआसेवनवस्त्रवो

१५. मगारम्मणं धम्मं पटिच्च मगारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नआसेनपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...द्वे खन्धे..पे०...। (१)

मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पञ्जति नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तयो ब खन्धा...पे०...द्वे खन्धे...पे०...। (२)

मग्गारम्मणं धम्मं पिटच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ...। (३)

१६. मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति नआसेबनपच्चया – मग्गाधिपतिं एकं खन्धं पटिच्च तथो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ..पे०...। (१)

मग्गाधिपतिं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नआसेवनपच्चया – मग्गाधिपतिं एकं सन्धंपटिच्च मग्गारम्मणा तयो 16 सन्धा...पे०...द्वे सन्धे...पे०...। (२)

मग्गाधिपति धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पज्जित्त नआसेवनपच्चया — मग्गाधिपति  $_{f e}$ एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्धा ... पे $_{f e}$  ...  $_{f e}$  खन्धं ...पे $_{f e}$  ...  $_{f e}$  ...  $_{f e}$  ...पे $_{f e}$  ...

१७. मग्गारम्मणं च मग्गाधिपतिं च धम्मं पटिच्च मग्गा-रम्मणो धम्मो उप्पज्जिति नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गा-धिपतिं च एकं खन्धं पटिच्च मग्गारम्मणा तयो खन्धा ...पे०... द्वे खन्धे ...पे०...। (१)

मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति 25 1.300 धम्मो उप्पज्जित नआसेवनपच्चया – मग्गारम्मणं च मग्गाधिपति च एकं सन्धं पटिच्च मग्गाधिपती तथो सन्धा ... प० ... द्वे सन्धे ...प०...। (२) च मग्गाधिपात च धम्मा उप्पज्जान्त तक्षासवनपच्चया – मग्गारम्मण च मग्गाधिपतिं च एकं खन्घं पटिच्च मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च तयो खन्या...पे०...द्वे खन्ये...पे०...। (३)

#### नकम्मक्क्वो

१८. मग्गारम्मणं धम्मं पिटच्च मग्गारम्मणो धम्मो
 उपप्जिति नकम्मपच्चया – मग्गारम्मणे खन्धे पिटच्च मग्गारम्मणा
 चेतना। (१)

मग्गारमणं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया – मग्गारम्मणे खन्धे पटिच्च मग्गाधिपति 10 चेतना। (२)

मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा उप्पञ्जन्ति नकम्मपच्चया – मग्गारम्मण खन्धे पटिच्च मग्गा-रम्मणा च मग्गाधिपति च चेतना। (३)

१९. मसाहेतुकं धम्मं पटिच्च ससाहेतुको धम्मो उप्पज्जित 15 नकम्मपच्चया – संगहेतुके खन्धे पटिच्च समाहेतुका चेतना। (१)

मगाहेतुकं धम्मं पटिच्च मग्गाधिपति धम्मो उप्पज्जति नकम्मपच्चया – मगाहेतुके खन्धे पटिच्च मग्गाधिपति चेतना। (२)

मगाहेतुकै धम्मं पटिच्च मगाहेतुको च मगाधिपति च धम्मा उप्पञ्जित तकम्मपच्चया – मगाहेतुके खन्धे पटिच्च मगाहेतुको च <sup>20</sup> मगाधिपति च चेतना। (३)

२०. मगाधिपति धम्मं पटिच्च मगाधिपति धम्मो उपपञ्जति नकम्मपच्चया – मगाधिपती खन्धे पटिच्च मगाधिपति चेतना (पञ्च पञ्चा)।

सस्मारम्मणं च मस्माधिपतिं च धम्मंपटिच्च सस्मारम्मणो ॐ धम्मो उप्पज्जति नकस्मपच्चया (पठमधटने तीणि)।

मगाहेतुकं च मगाधिपतिं च धम्मं पटिक्च मगाहेतुको धम्मो उप्पज्जति नकम्मपक्चया (दुतियघटने तीणि पञ्हा)।

B. 391

#### नविपाकपण्ययो

 २१. मम्गारम्मणं धम्मं पिटच्च मम्गारम्मणो धम्मो उप्पञ्जित निवपाकपच्चया (पिरपुण्णं)।

#### नमगगपच्चयो

२२. मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उपपज्जित नमग्गपच्चया – अहेतुकं मग्गारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...ढे खन्धे...पे०...। (१)

## नविष्पयुत्तपच्चयो

२३. मग्गारम्मणं धम्मं पटिच्च मग्गारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निवप्पयुत्तपच्चया (परिपुण्णं, अरूपं ति नियामेतस्बं)।

# (२) सङ्ख्या

२४. नहेतुया एकं, नअधिपतिया सत्तरस, नपुरेजाते सत्तरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने नव, नकम्मे सत्तरस, नविपाके सत्तरस, नमग्गे एकं, नविष्पयुत्त सत्तरस (एवं गणेतब्बं)। पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

## हेतुबुकं

२५. हेतुपच्चया नअधिपतिया सत्तरस, नपुरेजाते सत्तरस, नपच्छाजाते सत्तरस, नआसेवने नव, नकम्मे सत्तरस, नविपाके नविप्पयुत्ते सत्तरस (एवं गणेतन्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

# ४. प<del>रव</del>यप<del>रव</del>यानुलोमं

# नहेतुबुकं

२६. नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं...पे०... झाने सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अस्थिया नित्थया विगते 15 अविगते एकं (एवं गणेतव्वं)।

पच्चयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

१. नव – सी०, स्या०।

# २-६.सहजातबारो-सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्ट-वारो पि सम्पयुत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसो)।

§ ७. पञ्हाबारो

१: पच्चयानुलीमं

(१) विभङ्गो

## हेत्पच्चयो

२७. मस्तारमणो धम्मो मस्तारमणस्य धम्मस्स हेतुपच्चयेन ४ पच्चयो – मस्तारमणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

मगारम्मणो धम्मो मगाधिपतिस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – मग्गारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं मग्गाधिपतीनं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स हेनुपच्चयेन पच्चयो (इमिना कारणेन सत्तरस पञ्हा कातव्या)।

#### आरम्मणपच्चयो

२८. मग्गहेतुको घम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं पच्चवेक्सन्ति, चेतोपरियजाणेन मग्गहेतुकचित्तसम्बिष्टस चित्तं जानन्ति, मग्ग-16 हेतुका खन्धा चेतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अना-गतंस्वाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुटुहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । (२)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च २० धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं गर्छ करवा पञ्चवेक्सन्ति। (३) २९. मगाधिपति घम्मो मग्गाधिपतिस्स घम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – बरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं गर्ह कत्वा पच्च-वेक्सन्ति। (१)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्य धम्मस्स आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयेन अरिया मग्गा बृद्धहित्वा मग्गं पञ्चवेक्खित्त, ६ चेतोपरियत्राणेन मग्गाधिपतिचित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानित्त, मग्गाधिपती खन्धा चेतोपरियत्राणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतित्राणस्स, अनागतंस्र्याणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं 10 गरुं कत्वा पच्चवेक्छन्ति। (३)

३०. मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपन्चयेन पन्चयो – अरिया मग्गा बृद्धहित्वा मग्गं पन्चवनस्वन्ति, चेतोपरियञाणेन मग्गहेतुकमग्गाधिपतिचित्तसमङ्किस्स चित्तं जानन्ति, मग्गहेतुका च मग्गाधिपती च खन्धा चेतोपरिय- 16 जाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंस्रजाणस्स, आवञ्जनाय आरम्मणपन्चयेन पन्चयो। (१)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अरिया मग्गा नुदृहित्वा मग्गं गर्र करवा पञ्चयेक्खन्ति। (२)

मग्गहेनुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं गर्र कत्वा पच्चवेक्सन्ति। (३)

### अधिपतिपच्चयो

३१. मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणाधिपति सम्प- अ युत्तकानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स चम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणाधिपति सम्पयुत्तकानं मग्गा-धिपतीनं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२) मम्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्य च मग्गाधिपतिस्य च धम्मस्य अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणा-धिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

३२. मग्गहेतुको धम्मो मग्गहेतुकस्य धम्मस्य अघिपति-पच्चयेन पच्चयो। सहआताधिपति – मग्गहेतुकाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

मस्माहेतुको धम्मो मस्मारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया मन्गा बुट्टहिल्वा मर्स्म गर्रु 10 करवा पच्चवेक्सन्ति। (२)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेत पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बृद्रहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेवखन्ति । सहजाता-धिपति – मग्गहेतुकाधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गाधिपतीनं खन्धानं 16 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (३)

मगाहेतुको धम्मो मगारममणस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुटुहित्वा मग्गं गर्रः कत्वा पच्चवेक्खन्ति । (४)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गहेतुकस्म च मग्गाधिपतिस्स च श्र वम्मस्म अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजातिधिपति – मग्गहेतुका-धिपति सम्ययुक्तकानं मग्गहेतुकानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (५)

В. 395

३३ मन्गाधिपति धम्मो मन्गाधिपतिरस धम्मस अधि-पतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणा-अ थिपति – अरिया मन्गा बहुहित्वा मन्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । सहजाताधिपति – मन्गाधिपति अधिपति' सम्पयुक्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

१. सी०, स्या० पोत्यकेम् नत्य।

ममाधिपति धम्मो मम्मारमणस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणा-धिपति – अरिया मग्गा बृद्धहित्वा मग्गे गरुं कत्वा पच्चवेक्सनि। सहजाताधिपति – मग्गाधिपति अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मगाधिपति धम्मो मगाहेतुकस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मगाधिपति अधिपति सम्पयुत्तकानं मगाहेतुकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च' अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। 10 आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बृद्धहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्च-वेक्बलि। सहजाताधिपति – मग्गाधिपति अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (४)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च <sup>16</sup> धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – मग्गाधिपति अधिपति सम्पयुत्तकानं मग्गहेतुकानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

३४. मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणा श्र च मग्गाधिपती च अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गारम्मणानं खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गाधिपतीनं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सह-

१. च धम्मस्य -स्था०। २. मलाहेत्कानं - म०।

जाताविपति - सम्बारम्मणा च मन्याधिपती च अविपति सम्प्रयुक्तकानं मम्पारम्मणानं च मन्याधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (३)

३५. मानहेतुको च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गारम्मणस्स व घम्मस्स अधिपतिपञ्चयेत पञ्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा वद्गहित्वा मग्गं गर्रु कत्वा पञ्चवेक्सन्ति। (१)

मगाहेतुको च मगाधिपति च धम्मा मगाहेतुकस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – मगाहेतुका च मगा-धिपती च अधिपति सम्पयुत्तकानं मग्गहेतुकानं सन्धानं अधि-भ पतिपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाता-धिपति । आरम्मणाधिपति – अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा मग्गं गर्छ कत्वा पञ्चवेक्खन्ति । सहजाताधिपति – मग्गहेतुका च मग्गाधिपती च 16 अधिपति सम्पय्तकानं मग्गाधिपतीनं खन्धानं अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो । (३)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गारम्मणस्य च मग्गाधिपतिस्म च घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणा-षिपति – अरिया मग्गा बुट्टीहरवा मग्गं गरुं करवा पच्चवेक्खन्ति। (४)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाता-धिपति – मग्गहेतुका च मग्गाधिपती च अधिपति सम्पयुक्तकानं मग्गहेतुकानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (५)

## अनन्तरपच्चयो

३६. मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्य धम्मस्य अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो - पुरिमा पुरिमा सग्गारम्मणा खन्या पच्छिमानं पच्छिमानं मग्गारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। आवज्जना मग्गारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। मगगरम्भणो धम्मो मगगविपतिस्स धम्मस्स अनन्तर-पञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा मगगरम्भणा सन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं मगगधिपतीनं सन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। आवज्जना मगगधिपतीनं सन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गारम्मणा खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। आवज्जना मग्गारम्मणानं च मग्गाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

३७. मग्गाधिपति धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अनन्तर- 10 पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा सम्गाधिपती सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं मग्गाधिपतीनं सन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गाधिपती खन्धा पञ्छिमानं प**ञ्छिमानं** मग्गारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन प<del>ञ</del>्चयो। (२)

मग्गाघिपति धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाघिपतिस्स च धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गाघिपती खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं मग्गारम्मणानं च मग्गाघिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

३८: मग्गारम्मणो च मग्गाचिपति च धम्मा मग्गारम्म- २० णस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पृरिमा पुरिमा मग्गा-रम्मणा च मग्गाधिपती च खन्धा पच्छिमानं पञ्छिमानं मग्गा-रम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

भग्गारम्मणो च भग्गाधिपति च घम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गारम्मणा च अ मग्गाधिपती च खत्था पच्छिमानं पच्छिमानं मग्गाधिपतीनं खत्थानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

मन्नारम्मणो च मन्गाधिपति च धम्मा मन्नारम्मणस्स च मन्नाधिपतिस्स च धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो पुरिका B. 39

पुरिमा मग्गारम्मणा च मग्गाधिपती च खन्धा पिन्छमानं पिन्छ-मानं मनगारम्मणानं च मनगाधिपतीनं च खन्धानं अनन्तरपच्चयन पच्चयो। (३)

### समनन्तरपच्चयादि

३९ मरगारम्मणो धम्मो मरगारम्मणस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो...पे०... (अनन्तरसदिसं), सहजातपच्चयेन पच्चयो, अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो (तीसु पि सत्तरस पञ्हा कातब्बा)।

#### उपनिस्स यपच्चयो

B, 398

४०. मग्गारम्मणी धम्मी मग्गारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतुपनिस्सयो...पे०...। 10 पकतुपनिस्सयो - पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो - अनन्तरूपनिस्सयो, पकतुपनिस्सयो ...पे०...। पकतपनिस्सयो - पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपनिस्सयपच्चयेन 15 पच्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतप-निस्सयो...पे ० ... । पकतुपनिस्सयो - पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

४१. मग्गहेतुको धम्मो मग्गहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो - पठमो मग्गो दृतियस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो...पे०...तियो मग्गो चतुत्थस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय- पच्चयेन पच्चयो । आरम्मणूपनिस्सयो – अरिया मग्गा बुद्दहित्वा मग्गं गरुं कत्वा पच्चवेक्खन्ति। (२)

मगाहेनुको धम्मो मगाघिपतिस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ...प्रे०...। पक्तूपनिस्सयो – पठमो मगो दुतियस्स मगास्स...प्रे०...तित्यो मगो चतुत्वस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

मगाहेतुको धम्मो मगारम्मणस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपेच्येन पच्चयो। आरम्मणूपनिस्सयो – अरिया मगा बुट्टीहत्वा मगं गरुं कत्वा पच्चवेक्सन्ति। (४)

मगाहेतुको धम्मो मगाहेतुकस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पकतूपनिस्सयो – पठमो मगो दुतियस्स मगास्स...पे०...तियो मगो चतुत्थस्स मगास्स उपनिस्सय- 10 पञ्चयेन पञ्चयो। (५)

४२. मगाधिपति धम्मो मगाधिपतिस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो...पे०...। पक्तूपनिस्सयो – पठमो मगो दुतियस्स मगास्स...पे०...तियो मगो चतुत्यस्स मगास्स उपनिस्सयपच्चयेन 16 पच्चयो; पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(१)

मगगाधिपति धम्मो मगगारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पच्चवेनस्रणा पच्चवेनस्रणाय उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गाधिपति धम्मो मगाहेतुकस्स धम्मस्स उपितस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। पक्तूपितस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स ...पे०...तितयो मग्गो चतुत्यस्स मग्गस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

ममाधिपति धम्मो मगारम्मणस्य च मगाधिपतिस्स च थ धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूप-निस्सयो, पकतूपनिस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्च-वेक्खणाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

१. अनन्तरूपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो - सी०, स्वा०, एवमुपरि पि । प० र-५३

ममाधिपति घम्मो ममाहेनुकस्स च ममाधिपतिस्स च धम्मस्स उपितस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। पक्तूपनिस्सयो – पठमो ममो दुतियस्स ममास्स...पे०...तियो ममो चनुत्यस्स ममास्स उपितस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो। (५)

४३. मगारम्मणो च मगाधिपति च धम्मा मगारमणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तस्यिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो...पे०...। पकतूपनिस्सयो – पच्चवेक्सणा पच्चवेक्सणाय उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मस्मारम्मणो च मस्माधिपति च धम्मा मस्माधिपतिस्स ११ धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप-निस्सयो...पे०...। पकतूपिनस्सयो – पञ्चवेक्खणा पञ्चवेक्खणाय उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूप-१० निस्सयो, पकतूपनिस्सयो ..पे०...। पकतूपनिस्सयो – पच्चवेक्खणा पच्चवेक्खणाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

४४. सग्गहेतुको च सग्गाधिपति च धम्मा सग्गारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सवपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणूपनिस्सयो – अरिया मग्गा बृद्धहित्वा सग्गं गर्छ करवा पच्चवेक्सन्ति। (१)

मगाहेतुको च मगाधिपति च धम्मा मगाहेतुकस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – पठमो मगो दुतियस्स मग्गस्स...पे०...तियो मगो चतुत्यस्स मग्गस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गहेनुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स अ उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे ०...। पकतूपनिस्सयो – पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स ...पे ०...तियो मग्गो चतुत्थस्स मग्गस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणूप- निस्सयो - अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मन्यं गरुं कत्वा पज्य-वेक्सन्ति। (४)

मगहितुको च मग्गाघिपति च धम्मा मग्गहितुकस्स च मग्गा-धिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चमेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो— पठमो मग्गो दुतियस्स मग्गस्स...पे०...तियो मग्गो चतुत्यस्स ब मगस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (५)

#### आसेवनपच्चयो

४५. मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स आसेक्न-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा मग्गारम्मणा खन्धा पच्छिमान पच्छिमानं मग्गारम्मणानं खन्धानं आसेबनपच्चयेन पच्चयो।

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन 10 पच्चयो (अनन्तरसदिसं। नव पञ्हा कातब्बा, आवज्जना न कातब्बा)।

### कम्मपच्चयादि

४६. मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता...पे०... (नानाखणिका नित्य, सत्तरस पञ्हा कातक्बा)।

### आहारपच्चयादि

४७. मगारम्मणो धम्मो मगारम्मणस्स धम्मस्स आहार-पञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो, झानपञ्चयेन पञ्चयो, मगापञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, अस्थिपञ्चयेन पञ्चयो (इमे सत्त पञ्चया सत्तरस पञ्हा हेतुसदिसा), नस्थिप<del>ञ्चयेन</del> पञ्चयो, विगतपञ्चयेन पञ्चयो (अनन्तरसदिसा), अविगतपञ्चयेन अप् पञ्चयो (सत्तरस पञ्झा)।

## (२) सहस्या

४८. हेतुया सत्तरस, आरम्मणे नव, अधिपतिया एकबीस, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहआते सत्तरस, अञ्चयमञ्जे सत्तरस, निस्सये सत्तरस, चपनिस्सये एकवीस, आसेवने नव, कम्मे सत्तरस, आहारे इन्द्रिये झाने मग्गे सम्पयुत्ते सत्तरस, अस्यिया सत्तरस, नत्यिया नव, विगते नव, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्वं)। अनलोमं।

### पच्चनीयुद्धारो

४९. मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्य धम्मस्य सहजात-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

मग्गारम्मणो धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पच्चयो, उपनिस्थयपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 462 ५०. मग्गहेतुको घम्मो मग्गहेतुकस्स घम्मस्स सहजात-10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

> मग्गहेतुको धम्मो मग्गारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

> मम्महेतुको धम्मो मग्माधिपतिस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

18 मग्गहेनुको धम्मो मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स आरम्मणयञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

मग्गहेतुको धम्मो मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

५१. मग्गाधिपति धम्मो मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स सहजात-» पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मगाधिपति धम्मो मगारमणस्य धम्मस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२) मगाधिपति धम्मो मगाहेतुकस्य धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

मगाधिपति धम्मो मगारमणस्स च मगाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

मग्गाधिपति धम्मो मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (५)

५२. मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

मग्गारम्मणो च मग्गाधिपति च घम्मा मग्गाधिपतिस्स व घम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मगगारम्मणो च मगगाधिपति च धम्मा मगगारम्मणस्य च मगगाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (३)

५३. मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स 10 धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहेतुकस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गाधिपतिस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(३) 15

मग्गहितुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गारम्मणस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो।(४)

मग्गहेतुको च मग्गाधिपति च धम्मा मग्गहेतुकस्स च मग्गाधिपतिस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (५)

## २. पच्चयपच्चनीयं

#### त्या

#### वं

५४. नहेतुया एकवीस, नआरम्मणे सत्तरस (नआरम्मणे गहिते पकतारम्मणं पि उपनिस्सयारम्मणं पि द्वे पि छिज्जन्ति'), नअधिपतिया एकवीस, नअनन्तरं नसमनन्तरं नसहजाते नअञ्ज-मञ्जे ननिस्सये नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने

१. स्था॰ पोत्वके नत्थि। २. मिज्जन्ति – सी०।

नकम्मे नविपाके नआहारे नइन्द्रिये नक्षाने नममो नसम्पयुत्ते नविष्पयुत्ते नोअत्थिया नोनत्थिया नोविगते नोअविगते एकबीस (एवं गणेतब्वं)।

पच्चनीयं ।

# ३. प<del>च्च</del>यानुलोभप<del>च्च</del>नीयं

## हेतुबुक

५५. हेतुपच्चया नआरम्मणे सत्तरस, नअघिपतिया व नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके नआहारे नइन्द्रिये नम्फाने नमग्गे नविष्ययुत्ते नोनत्थिया नोविगते सत्तरस (एवं गणेतव्वं)।

अनुलोमप<del>च्च</del>नीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

५६. नहेतुपच्चया आरम्मणे नव, अधिपतिया एकबीस, अनन्तरे नव, समनन्तरे नव, सहजाते सत्तरस, अञ्जमञ्जे सत्तरस, ।• निस्सये सत्तरस, उपनिस्सये एकबीस, आसेवने नव, कम्मे सत्तरस, आहारे सत्तरस, इन्द्रिये ऋाने मग्गे सम्पयुत्ते सत्तरस, अत्थिया सत्तरस, नत्थिया नव, विगते नव, अविगते सत्तरस (एवं गणेतब्बं)।

पच्चनीयानुलोमं । पञ्हावारो ।

मग्गारम्मणत्तिकं निद्धितं।

----

## १७. उपम्रतिकं

- § ७. पञ्हाबारो
  - १. पच्चयानुलोमं
    - (१) विमङ्गो

# हेतुपच्चयो

उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो उप्पन्ना हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिम्बणे उप्पन्ना हेत् सम्पयुत्तकानं
खन्थानं कटत्ता च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

- २. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन ० पञ्चयो उप्पन्नं वन्ब् अनिञ्चतो दुन्छतो अनत्ततो विपस्सति, अस्तादिति अभिनन्दिति, तं आरब्भ रागो उपपञ्जति, विट्ठि उपपञ्जति, विचिक्तञ्छा ... पे० ... उद्धन्यं ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जति। उप्पन्नं सोतं ... धानं ... अव्हं ... कायं ... सप्ते ... सद्दे ... गन्ये ... रते ... पोठ्टब्बं ... वर्ष्यं ... उपप्रन्ने खन्यं अनिञ्चतो दुन्छतो अनत्ततो विपस्सति १० ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जति, दिब्बंन चन्छ्यतो अनत्ततो विपस्सति, १० ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जति, दिब्बंच चन्छ्युना रूपं एस्पति, दिव्बाय सोत्यानुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चन्छ्वविञ्जाणस्स ... पे० ... पोठ्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... उपपन्ना खन्या इद्विविधजाणस्स आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)
- ३. अनुप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन 16 पञ्चयो – अनुप्पन्ने रूपे ... सहे ... गन्थे ... रसे ... फोट्टस्बे ... अनुप्पन्ने खन्ये अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... दोमनस्सं

R. 405

१-१. सी०, स्था० पोत्यकेसु नत्यि।

ं उप्पज्जति, अनुष्पन्ना खन्धा इद्विविधवाणस्स, चेतोपरियवाणस्स, अनागतंसवाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

४. उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो – उप्पादि वक्खुं ... पै०... कायं ... रूपे ... सहे '... गन्धे ... रसे ... 6 फोट्टब्बे ... वत्थुं ... उप्पादी खन्धे अनिञ्चतो दुक्खतो अनत्ततो ...पे० ... दोमनस्सं उप्पञ्जति । उप्पादी खन्धा इद्विविधवाणस्स, चेतोपरिय-वाणस्स, अनागतंसवाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो ।(१)

### अधिपतिपच्चयो

B. 406

५. उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति –
 उप्पन्नं चक्खुं गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जित। उप्पन्नं सोतं ... घानं ... जिझ्हं ... कायं ... रूपे ... सहे ... गर्वे ... रसे ... फोट्टस्बे ... वत्युं ... उप्पन्ने खन्ये गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्जित ... पे० ... । सहजाताधिपति – उप्पन्ना अधिपति सम्पयुत्तकानं खन्यानं विचासमुट्टानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनुष्पन्नो धम्मो उष्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अनुष्पन्ने रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोटुब्वे ... अनुष्पन्ने खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो उष्पच्जति, दिट्टि उष्पच्जति। (१)

उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – उप्पादि चक्खुं ... पे० ... कायं ... रूपे ... पे० ... फोट्टस्वे ... वत्थुं ... उप्पादी खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो उपपञ्जति, दिट्टि उपपञ्जति। (१)

# सहजातपच्चयो

उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन
 पञ्चयो – उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुट्टानानं च

१. म० पोत्यके नत्यि।

B 407

रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं कटत्ता च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा द्विन्नं खन्धानं कटता च रूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। खन्धा वस्युस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। इत्यं वस्युस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। इत्यं सहान्नतं तिष्णन्नं महान्म्तानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महान्म्ता चित्तसमुद्वानानं रूपानं कटतारूपानं उपादारूपानं सहजातपञ्चयेन । बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्यसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महाभूता कटतारूपानं उपादारूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्यसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... महाभूता कटतारूपानं उपादारूपानं सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### अञ्जमञ्जपच्चयो

७. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो — उप्पन्नो एको बन्धो तिण्णन्नं बन्धानं अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... दे बन्धा ... पे० ... पटिसन्धिस्वणं उप्पन्नो एको बन्धो तिण्णन्नं बन्धानं वर्ष्यस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। दे १० बन्धा ... पे० ... बन्धा वर्ष्यस्स च अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो। दे १० बन्धा ... पे० ... बन्धा वर्ष्यस्स अञ्जमञ्जपच्यये। एकं महाभूतं ... पे० ... बन्धानं, उत्तसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं तिण्णन्नं महाभूतानं अञ्जमञ्जपच्ययेन पच्चयो ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... दे महाभूता ... पे० ... । (१)

## निस्सयपच्चयो

८. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स निस्तयपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमृद्वानानं च रूपानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे खन्धा ... पे० ... पिट-सन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्युस्स ... पे० ... वत्यु खन्धानं ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असञ्ज- 20 सत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... महाभूता चित्तसमृद्वानानं रूपानं '

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु वत्यि।

<sup>40 5 - 48</sup> 

कटत्तारूपानं उपादारूपानं चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु उप्पन्नानं खन्धानं निस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (१)

#### उपनिस्सयपच्चयो

९. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन ७ पच्चयो – आरम्मणूपित्स्सयो, पक्तूपित्स्सयो ... पे० ... पक्तूपित्स्सयो — उप्पन्नं उत्तुं उपित्स्साय भानं उप्पादेति, विपस्सनं ... पे० ... मागं ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... समापित्तं उप्पादेति, मानं जप्पेति, दिद्धिं गण्हाति । उप्पन्नं भोजनं ... पे० ... सिञ्जं उपित्स्साय भानं उप्पादेति, विपस्सनं ... पे० ... मागं ... पे० ... अभिञ्जं . पे० ... समा-उप्पत्तं उप्पादेति, मानं अपिति, दिद्धिं गण्हाति । उप्पन्नां उत्तु, भोजनं, सेनासनं उप्पन्नाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय, कायिकस्स सुबस्स, कायिकस्स दुक्बस्स, मग्गस्म, फल्रसमापित्तया उपितस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (१)

अनुष्पन्नो धम्मो उष्पन्नस्म धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन

15 पच्चयो - आरम्मण्पनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे ...। पकतूपनिस्सयो

- अनुष्पन्नं वण्णसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादिवति,

उपोसयकम्मं करोति । अनुष्पन्नं सहसम्पदं ... गन्यसम्पदं ... रससम्पदं ...

फोटुब्बसम्पदं ... अनुष्पन्नं खन्धे पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादिवति,

उपोसथकम्मं करोति । अनुष्पन्ना वण्णसम्पदा ... पे ० ... अनुष्पन्ना खन्धा

20 उप्पन्नाय सद्धाय ... पे ० ... पञ्जाय, कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स

दुनखस्स, मग्गस्स, फलसमापित्तया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स उपितस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, पकतूपितस्सयो ... पे० ... । पकतूपितस्सयो – उप्पादि चक्खुसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति । उप्पादि सोतसम्पदं ... पे० ... कायसम्पदं ... पे० ... बण्णसम्पदं ... गन्धसम्पदं ... रससम्पदं ... फोट्टब्यसम्पदं ... उप्पादी खन्थे पत्थयमानो दानं देति, मीलं समादियति, उपोसथकम्मं करोति । उप्पादी

१. उपम्रं-सी०, स्या०।

15

B. 409

चक्खुसम्पदा ... पे० ... कायसम्पदा ... वण्णसम्पदा ... पे० ... फोटूब्ब-सम्पदा ... उप्पादी खन्धा उप्पन्नाय सद्धाय ... पे० ... पञ्जाय, कायिकस्स सुखस्स, कायिक दुक्खस्स, मग्गस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

# पुरेजातपच्चयो

१०. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन ६ पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – चक्क्षुं ... पे० ... वत्युं अतिञ्चतो दुक्कतो अनत्ततो विपस्सिति, अस्सादेति अभिनन्दिति, तं आरक्ष्म रागो उप्पञ्जिति ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जिति विद्येन चक्क्षुना रूपं पस्सिति, दिव्याय सीतिसातुया सहं सुणाति, रूपायतनं चक्क्षुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स एप्रेजातपञ्चयेन पञ्चयो। वत्युपुरेजातं – चक्क्षायतनं चक्क्षुविञ्जाणस्स ... पे० ... वत्यु उप्पन्नानं क्ष्मावानं पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### पच्छाजातपच्चयो

११. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता उप्पन्ना खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

१२. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमृट्टानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे उप्पन्ना चेतना सम्प-युत्तकानं खन्धानं कटता च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

### विपाकपच्चयो

१३. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्त धम्मस्त विपाकपच्चयेन <sup>20</sup> पच्चयो – विपाको उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं चित्तसमुद्धा-नार्तं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे उप्पन्नो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं कटत्ता च

रूपानं ... पे० ... द्वे सन्धा ... पे० ... सन्धा वत्थुस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो । (१)

# आहारपच्चयो

१४. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो – उप्पन्ना आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं व रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... कवळी-कारो आहारो इमस्स कायस्त आहारपच्चयेन पच्चयो। (१)

## इन्द्रियपच्चयो

१५. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो - उप्पन्ना इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं बन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० .. चक्खुन्द्रियं । चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... कायिन्द्रियं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... रूप-जीवितिन्द्रियं कटतारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### भानपच्चयादि

१६. उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स घम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो, मम्मपञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेन पञ्चयो, विष्ययुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो सहजाता — १५ उप्पन्ना बन्या — सहजाता ह्या विष्ययुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो = सहजाता — १५ उप्पन्ना बन्या वित्तमपृद्वानां रूपानं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पिटसन्धिक्षणं उप्पन्ना बन्या करता स्थ्या करता स्थ्या विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं — वन्स्वायतनं वन्स्वायतनं व्यव्यान पञ्चयो। पुरेजातं — वन्स्वायतनं वन्स्वायतनं विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। १० पञ्छाजाता — उप्पन्ना बन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

## अस्थिपच्चयो

१७ उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो - उप्पन्नो एको खन्थो तिण्णन्नं खन्यानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो... पे० ... द्वे खन्था ... पे० ... पर्दे पित्तस्यणे ... पे० ... पर्दे महाभूतं ... पे० ... वाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... । पुरेजातं - चक्क्षुं अनिच्चतो ... पे० ... वस्युं अनिच्चतो ... पे० ... वोमनस्सं उप्पज्जित, दिव्वेन चक्क्षुना रूपं ध्वस्ति, दिव्वाय सोतुषातुया सद्दं सुणाति, रूपायतनं चक्क्षुवञ्जाणस्स ... पे० ... कोट्टव्यायननं कायविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। चक्क्षायतनं चक्क्षुवञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... वस्यु उप्पन्नानं खन्धानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता - उप्पन्ना खन्धा पुरेजातस्स इसस्स कायस्स अस्थि- १० पच्चयेन पच्चयो। कवळीकारो आहारो इमस्स कायस्स अस्थि- १० पच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्दियं कटलारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। १)

#### अविगतपच्चयो

१८. उप्पन्नो धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स अविगतपच्चयेन पच्चयो... पे० ...।

## (२) सङ्ख्या

१९. हेतुया एकं, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, सह-जाते एकं, अञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, पुरे-जाते एकं, पच्छाजाते कम्मे विपाके आहारे इन्द्रिये काने मग्गे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते अस्थिया अविगते एकं (एवं गणेतस्ब)।

अनुलोमं ।

15

# पच्चनीयुद्धारा

२०. उप्पन्नो घम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन 20 B.411 पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनुष्पन्नो धम्मो उष्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१) उप्पादी धम्मो उप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# २. पच्चयपच्चनीयं

#### सङ्ख्या

२१. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि ...पे०....नविष्पयुत्ते तीणि, नोअत्थिया द्वे, नोनत्थिया तीणि, ढ नोविगते तीणि, नोअविगते द्वे (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२२. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकं ... पे० ... नोनत्थिया नोविगते एकं ।

अनुलोमपच्चनीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

२३. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अधिपतिया तीणि, सहजाते एकं, अञ्जमञ्जे एकं, निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, 10 पुरेजाते एकं, पच्छाजाते एकं, कम्मे विभाके आहारे इन्द्रिये काने मम्मे सम्पयुत्ते विष्ययुत्ते अत्थिया अविगते एकं।

--: • :--

पच्चनीयानुलोमं ।

पञ्हावारो । उप्पन्नतिकं निटितं ।

## १८. अतीतत्तिकं

§ ७. पञ्हाबारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

 पञ्चूप्पन्नो धम्मो पञ्चूप्पन्नस्स धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्चूप्पन्ना हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे०...। (१)

#### आरम्मणपस्त्रयो

२. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो - दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोस्थकम्मं ... पे० ... 5 पच्चवेक्खति, पूढ्वे सुचिष्णानि पच्चवेक्खति, भाना बुद्रहित्वा भानं पच्चवेक्खति। अरिया मग्गा बुट्टहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, फलं पच्चवेक्खन्ति, पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुब्बे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति। अतीतं चक्खुं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विषस्सति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । 10 अतीतं सोतं ... पे० ... घानं ... जिव्हं ... कायं ... रूपे ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्बे ... वत्थुं ... अतीते खन्धे अनिच्चतो दुनखतो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पन्जित, विचिकिच्छा ... उद्बच्चं ... दोमनस्सं उप्पन्जित, आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। 16 आकिञ्चञ्जायतनं नेबसञ्जानासञ्जायतनस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अतीता खन्धा इद्धिविधवाणस्स, चेतोपरियवाणस्स, पृथ्वे-निवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मुपगजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो। (१)

B. 412

३. अनागतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अनागतं चक्खं ... पे० ... वत्थं ... अनागतं खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जति । अनागता खन्धा इद्विविधनाणस्स, चेतोपरियनाणस्स, अनागतंसग्रामस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन व पच्चयो । (१)

पञ्चुपन्नो धम्मो पञ्चुपन्नस्य धम्मस्स आरम्मणपञ्चयंन पञ्चयो – पञ्चुपन्नं चन्नबुं ... पे० ... कार्य ... सद्दे ... गन्धे ... रसे ... फोट्टब्वे ... वत्थुं ... पञ्चुप्पन्ने खन्ये अनिञ्चतो ... पे० ... दोमनस्स उपप्रजित, दिब्बेन चन्नबुना रूपं पस्सित, दिब्बाय सोन्धानुया सद्दं ।व सुणाति, रूपायतनं चन्नबुविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्वायतनं काय-विञ्जाणस्स .. पे० ... पञ्चुपपन्ना खन्या इद्विविधत्राणस्स, आवण्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### अधिपतिपच्चयो

४. अतीतो धम्मो पच्चप्रसस्य धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चये। आरम्मणिषिपति – दानं दत्वा सीलं समादिशित्वा १० ... पु० स्वृत्वे सृचिण्णानि गरं करवा पच्चवेवस्तित, भागा बुद्रहित्वा भागं गरं करवा पच्चवेवस्तित, भागा विश्व सम्या गरं करवा पच्चवेवस्तित। अति चार्स्व स्वा पच्चवेवस्तित। अतीतं चार्स्व ... प० ... कार्य ... कर्ष .. सद् ... गर्च ... रहे ... वत्युं ... अतीते स्वत्ये गरं करवा अस्पादित अभिनन्दित, तं गरं करवा रागो ३० उप्पञ्जति, दिट्ठि उप्पञ्जति। (१)

अनागतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्त धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अनागतं चक्खु ... पे० ... वत्थुं ... अनागतं खक्खे गरुं कत्वा अस्तादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जित। (१)

पच्चुप्पन्नो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति – पच्चुप्पन्नं चक्चुं ... पे० ... वत्थुं ... पच्चुप्पन्ने खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति। सहजाताधिपति – पच्चुप्पन्नाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमु-ट्ठानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### अनन्तरपच्चयो

५. अतीतो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीता खन्धा पिच्छमानं पञ्छिमानं पञ्छमानं अनृतरापञ्चयेन पञ्चयो। अनृत्योमं गोत्र- १ भूस्य, अनुलोमं बोदानस्स, गोत्रमु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, अनुलोमं फलस्मापित्तया, निरोधा बुद्वहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फलसमापित्तया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### समनन्तरपच्चयो

६. अतीतो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स समनन्तरपञ्चयेन  $_{10}$   $_{B.\,414}$  पञ्चयो (अनन्तरसदिसं)। (१)

# सहजातपच्चयादि

 ७. पच्चूप्पन्नो धम्मो पच्चूप्पन्नस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो (सङ्कित्तं)। (१)

# उपनिस्सयपच्चयो

८. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स उपिनस्सय- 16 पच्चयेन पच्चयो - आरम्मण्पिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूप- निस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो - अतीतं सद्धं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियित, उपोसयकम्मं करोति, भानं उप्पादित, विपस्सनं, मन्मं, अभिञ्जं समापीतं उप्पादेति, मानं जप्पति, विद्वं गण्हाति । अतीतं सीलं ... पे० ... पञ्जं, रागं ... पे० ... पत्यनं, ३० कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं उपिनस्साय दानं देति सीलं समादियति, उपोसयकम्मं ... पे० ... समापीतं उप्पादेति, पाणं हनति ... पे० ... सङ्कं भन्दिति । अतीता सद्धा ... पे० ... पञ्जा, रागो ... पे० ... पञ्जा, रागो ... पे० ... सङ्कं भन्दिति । अतीता सद्धा ... पे० ... पञ्जा, रागो ... पे० ... पञ्जा, रागो ... पे० ...

पत्थना, कायिकं सुष्ठं, कायिकं दुक्खं, पच्चुप्पन्नाय सद्धाय ...पे० ... पञ्जाय, रागस्स ... पे० ... पत्थनाय ... पे० ... फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागती धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स उपिनस्सयपच्चयेन
, पच्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ...। पकतूपिनस्सयो – अनागतं चक्खुसम्पदं पत्थयमानो ... पे० ... सोनसम्पदं धानसम्पदं जिब्हासम्पदं कायसम्पदं वण्णसम्पदं सद्दसम्पदं गत्थ-सम्पदं रत्समपदं जिब्हासम्पदं कायसम्पदं वण्णसम्पदं सद्दसम्पदं गत्थ-सम्पदं रत्समपदं रत्तिम्पदं रत्तिम्पदं पत्थयमानो ... पे० ... अनागते खन्धे पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं ... अनागता चक्खुसम्पदा ... पे० ... कोट्टब्सम्पदा ... अनागता गता बन्धा पच्चुपन्नाय सद्धाय ... पे० ... पोट्टब्सम्पदा ... अनागता कायकस्स पुचस्स, कायकस्स पुचस्स, मग्गस्स, फल्समापित्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१)

पञ्चुप्पन्नो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयोन 16 पञ्चपमे – आरम्मण्पनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे०...। पकतूपनिस्सयो — पञ्चुप्पन्नं उत्तुं उपनिस्साय भानं उप्पादेति, विषस्मनं ...पे० ... पञ्चुप्पन्नं भोजनं सेनासनं उपनिस्साय भानं उप्पादेति ...पे० ... समापत्ति उप्पादेति । पञ्चुप्पन्नं उतु, भोजनं, सेनासनं पञ्चुप्पन्नाय सद्धाय ...पे० ... पञ्जाय कायिकस्स ...पे० ... फलसमापत्तिया उप-20 निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# पुरेजातपच्चयो

ए-चच्यपन्नो धम्मो पच्च्यपन्नस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणपुरेजातं, वत्यपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं - चक्खं ... पे० ... वत्यं उपाउजित्, दिब्बेन चक्ख्ना रूपं एस्सितं, दिब्बाय सोतधातुया सहं सुणाति,
 रूपायतनं चक्ख्विञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्यपुरेजातं - चक्खायतनं चक्ख्विञ्जाणस्स ... पे० ... कोत्यायतनं चक्ख्विञ्जाणस्स ... पे० ... कोत्यायतनं चक्ख्विञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स ... वत्यु पच्च्यपन्नानं खत्यानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### पच्छाजातपच्चयो

१०. पञ्चुप्पन्नो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स पञ्छाजात-पञ्चयेन ञ्चयोप – पञ्छाजाता पञ्चुप्पन्ना खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# आसेवनपच्चयो

११. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीता खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं उ पच्चुप्पन्नानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

१२. अतीतो घम्मो पञ्चुप्पन्नस्स घम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – अतीता चेतना पञ्चुपप्त्रानं विपाकानं 10 खन्थानं कटता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

पञ्चुपान्नो धम्मो पञ्चुपान्नस धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्चुपान्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे पञ्चुप्पन्ना चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

#### विपाकपच्चयो

१३. पच्चूप्पन्नो धम्मो पच्चूप्पन्नस्स धम्मस्स विपाकपच्चमेन पच्चयो – विपाको पच्चूप्पनो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानः चित्तसमुद्वानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... हे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... खन्धा वत्युस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो। (१)

# आहारपच्चयादि

१४. पच्चुप्पन्नो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स घम्मस्स आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, मम्मप्प्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो — सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं । सहजाता — पच्चुप्पन्ना सन्धा चित्त-समुद्वानानं रूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । पिटसिन्ध्वस्त्रणे पच्चु-प्पन्ना सन्धा कटतारूपानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो, सन्धा वत्युस्त विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । वत्यु सन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । पुरेजातं — चन्ह्यायतनं चन्नस्त्रविञ्जाणस्स ... पे ० ... कायायतनं काय-विञ्जाणस्स ... वत्यु पच्चुप्पन्नानं सन्धानं विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता — पच्चुप्पन्ना सन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विष्ययत्तपच्चयेन पच्चयो । (१)

### अत्थिपच्चयो

१५. पञ्चुष्पन्नो धम्मो पञ्चुष्पन्नस्स धम्मस्स अत्थिपञ्चयेन पञ्चयो (उप्पन्नत्तिके अत्थिसदिसं)। (१)

### निर्वावगताविगतपच्चया

१६. अतीतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स नत्थिपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो।

पच्चुप्पन्नो धम्मो पच्चुप्पन्नस्य धम्मस्स अविगतपच्चयेन 16 पच्चयो ... पे० ... ।

#### (२) सङ्ख्या

B. 417

१७. हेतुया एकं, आरम्मणे तीणि, अधिवतिया तीणि, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते पच्छाजाते आसेवने एकं, कम्मे हे, विपाके आहारे एकं ... पे० ... अविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

नुलोमं ।

### पच्चनीयुद्धारो

) १८. अतीतो घम्मो पच्चुप्पन्नस्स घम्मस्स आरम्मणपुच्चयन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपुच्चयेन पुच्चयो। (१)

अनागतो धम्मो पच्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (१) पञ्चुप्पन्नो धम्मो पञ्चुप्पन्नस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

# २. प<del>च्चयपच्चनी</del>यं

#### सङ्ख्या

१९. नहेतुया तीणि, नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया तीणि, ब नअनन्तरे तीणि...पे०...नसम्पयुत्ते तीणि, नविष्पयुत्ते तीणि, नोअत्थिया हे, नोनत्थिया तीणि, नोविगते तीणि, नोअविगते हे (एवं गणेतब्वं)।

पच्चनीयं।

# ३ - पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२०. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकं, नअधिपतिया नअनन्तरे B. 41 नसमनन्तरे नअञ्जमञ्जे नउपनिस्सये ... पे० ... नसम्पयुत्ते नविप्प- 10 युत्ते नोनत्थिया नोविगते एकं (एवं गणेतब्बं)।

अनलोमपच्चनीयं ।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

२१. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि, अघिपतिया तीणि, अनन्तरे समनन्तरे सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये एकं, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते एकं, पच्छाजाते आसेवने एकं... पे०... कम्मे हे, विपाके एकं (इमेसु पदेसु एकंयेव), अविगते एकं (एवं गणेतःवं)। 16 पच्चनीयानुकोमं।

-----

पञ्हाबारो।

अतीतत्तिकं निट्ठितं।

## १६. अतीतारम्मणत्तिकं

## ६ १. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेत्पच्चयो

B. 419

- १. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणं धम्मं उपपज्जित हेतुपच्चया अतीतारम्मणं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्यं पिटच्च हे खन्या। पिटसन्धिक्खणं अतीतारम्मणं एकं खन्यं पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्यं पिटच्च तयो खन्या ... पे० ... हे खन्यं पिटच्च हे खन्या। (१)
  - अनागतारम्मणं धम्मं पटिच्च अनागतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अनागतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे o ... हे खन्धा । (१)
- ३. पच्चूपन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पच्चूपन्नारम्मणो धम्मो 10 उप्पज्जित हेतुपच्चया – पच्चूप्पन्नारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा । पिटसन्धिक्खणे पच्चूप्पन्नारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तथो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धा । (१)

### आरम्मणपच्चयादि

 अतीतारम्मणं घम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो घम्मो उप्पञ्जित आरम्मणपञ्चया, अधिपतिपञ्चया (अधिपतिया पिटसिन्ध
 नित्य), अनन्तरपञ्चया, समनन्तरपञ्चया, सहजातपञ्चया, अञ्ज-मञ्जपञ्चया, निस्सयपञ्चया, उपितस्सयपञ्चया, पुरेजातपञ्चया, आसेवनपञ्चया (पुरेजाते पि आसेवने पि पिटसिन्ध नित्य), कम्मपञ्चया, विपाकपञ्चया (विपाकं अतीतारम्मणं एकं खन्धं,

सन्धे – सी०, स्या०, एवमुपरि पि।

तिस्सो पि पञ्हा परिपुण्णा । पवित्तपटिसन्धि कातब्बा), आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भ्रानपच्चया, मन्गपच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विष्पयुत्त-पच्चया, अस्थिपच्चया, तस्थिपच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया ।

#### (२) सङ्ख्या

५. हेतुया तीणि, आरम्मणे तीणि, अघिपतिया तीणि ...पेo... (सब्बत्थ तीणि), विगते तीणि, अविगते तीणि (एवं क गणेतब्बं)।

अनलोमं ।

B. 420

#### २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गी

# नहेतुपच्चयो

- ६. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया अहेतुकं अतीतारम्मणं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या ... पे० ... द्वे खत्ये ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणं ... पे० ... विचिकच्छासहगते उद्वच्चसहगते खत्ये पटिच्च विचिकच्छासहगतो 10 उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)
- ७. अनागतारम्मणं धम्मं पिटच्च अनागतारम्मणो धम्मो उपपज्जित नहेतुपच्चया अहेतुकं अनागतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... विचिकच्छासहगते उद्धच्च-सहगते खन्धे पिटच्च विचिकच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१) 15
- ८. पच्चुप्पन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं पच्चुप्पन्नारम्मणं एकं सन्धं पिटच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... अहेतुकपिटसिन्ध्यस्त्वणे ... पे० ... विचिक्षच्छासहगते उद्बच्चसहगते सन्धे पिटच्च विचिक्षच्छा-सहगतो उद्बच्चसहगतो मोहो। (१)

# नअधिपतिपच्चयो

९. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नअधिपितपच्चया (अनुलोमसहजातसदिसं)।

# नपुरेजातपच्चयो

१०. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणं धम्मो उप्पज्जित नपुरेजातपच्चया – अरूपे अतीतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च ...पे० ... द्वें खन्धे ...पे० ... पिटसन्धिक्सणे ...पे० ...। (१)

अनागतारम्मणं धम्मं पटिच्च अनागतारम्मणो धम्मो ज्ञप्पज्जति नपुरेजातपच्चया – अरूपे अनागतारम्मणं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... हे सन्धे ... पे० ... । (१)

पच्चुप्पन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो उपपञ्जित नपुरेजातपच्चया - पिटसन्धिक्सणे पच्चुप्पन्नारम्मणं एकं सन्धं पिटच्च ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... । (१)

#### नपच्छाजानपच्चयादि

µ. 421 40 ११. अतीतारम्मणं धम्मं पिटच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जित नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया (नअधिपितसदिसा), नकम्मपच्चया – अतीतारम्मणे खन्धे पिटच्च अतीतारम्मणा चेतना। (१)

अनागतारम्मणं धम्मं पटिच्च अनागतारम्मणो धम्मो 15 उप्पञ्जति नकम्मपच्चया – अनागतारम्मणे खन्धे पटिच्च अनागता-रम्मणा चेतना । (१)

पञ्चूप्पन्नारम्मणं धम्मं पिटच्च पञ्चूप्पन्नारम्मणो धम्मो उप्पज्जिति नकम्मपञ्चया – पञ्चूप्पन्नारम्मणे सन्धे पिटच्च पञ्चू-पन्नारम्मणाचेतना। (१)

### नविपाकपच्चयो

१२. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जति निवपाकपच्चया ... पे० ... (निवपाके पटिसन्धि नित्य)।

### नझानपच्चयो

१३. पच्चुप्पन्नारम्मणं धम्मं पटिच्च पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो उप्पञ्जति नभानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... । (१)

#### नमगगपच्चयो

१४. अतीतारम्मणं धम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नमग्गपच्चया – अहेतुकं अतीतारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... (नहेतुसदिसा तिस्सो पञ्हा, मोहो निस्य)।

# नविष्पयुत्तपच्चयो

१५. अतीतारम्मणं घम्मं पटिच्च अतीतारम्मणो धम्मो उप्परजति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे अतीतारम्मणं एकं खन्धं व पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... । (१)

अनागतारम्मणं धम्मं पिटच्च अनागतारम्मणो धम्मो उप्पज्जति नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे अनागतारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... । (१)

# (२) सङ्ख्या

१६. नहेतुया तीणि, नअधिपतिया नपुरेजाते नपच्छाजाते 10 8.422 नआसेवने नकस्मे नविपाके तीणि, नभाने एकं, नमगो तीणि, नविप्पयत्ते हे (एवं गणेतव्वं)।

पञ्चनीयं ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

# हेतुबुकं

१७. हेतुपच्चया नअधिपतिया तीणि, नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके तीणि, नविष्पय्त्ते हे (एवं गणेतव्वं)। अनलोमपच्चतीयं।

#### ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

१८. नहेतुपच्चया आरम्मणे तीणि ... पे० ... (सब्बत्थ तीणि) 15 अविगते तीणि (एवं गणेतब्बं)।

> पच्चनीयानुलोमं । पटिच्चवारो ।

# § २-६. सहजातवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्ट-वारो पि सम्पयुत्तवारो पि पटिच्चवारसदिसा )।

§ ७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

१९. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स हेतु-पच्चयेन पच्चयो – अतीतारम्मण। हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतु-। पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे अतीतारम्मणा हेतू सम्पयुत्तकानं अन्धानं हेतूपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो' अनागतारम्मणस्य धम्मस्य हेनु-पच्चयेन पच्चयो – अनागतारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतु-पच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स हेतु-पच्चयेन पच्चयो - पच्चुप्पन्नारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे पच्चुप्पन्नारम्मणा हेत् सम्प-युत्तकानं खन्धानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

२०. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्य आरम्मणप्चयेन पच्चयेन अतीतं विञ्जाणञ्चायतनं पच्चवेक्खति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं पच्चवेक्खति। अतीतारम्मणं अतीतं इद्धि-विध्वाणं पच्चवेक्खति, चेतोपरियजाणं ... पुःवेनिवासानुस्सतिजाणं ... यथाकम्मूपगजाणं पच्चवेक्खति। अरिया अतीतारम्मणे पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्किसे पच्चवेक्खन्ति, पुःवे समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति। अतीतारम्मणे अतीते खन्धे अनिच्चती दुक्खती

B. 423

१. सी० पोत्यके नत्यि । २. धयाकम्मुपगवाणं -स्या० ।

अनत्ततो विषस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ अतीतारम्मणो रागो उप्पज्जिति, दिद्वि ... पे० ... विचिकिच्छा ... पे० ... उद्बच्चं ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जिति। अतीतारम्मणा अतीता खन्धा चेतोपरियञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिञाणस्स, यथाकम्मूपगञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चये — अनागतं विञ्जाणञ्चायतनं पच्चवेक्खति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं पच्चवेक्खति। अतीतारम्मणं अनागतं इद्वि-विध्याणं पच्चवेक्खति, चेतोपरियत्राणं ... पृ० ... पुढ्वेनिवासानुस्पति-आणं ... पं० . यथाकम्मूपग्जाणं पच्चवेक्खति। अतीतारम्मणं अना- 10 गते बन्धे अनिच्चतो ... पे० ... विपस्पति, अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरञ्म अनागतारम्मणो रागो उप्पज्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति। अतीतारम्मणा अनागता खन्धा चेतोपरियजाणस्स, अनागतंस्रजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पन्नुपन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण- 16 B. 424 पन्नयमे पन्नयो – नेतोपरियजाणेन अतीतारम्मणपन्नुप्पन्न-नित्तसमिङ्गस्स नित्तं जार्नात। अतीतारम्मणा पन्नुप्पन्ना सन्धा नेतोपरियजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपन्नयेन पन्नयो। (३)

२१. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्म धम्मस्य आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – अनागतारम्मणं अनागतं इद्धिविधत्राणं अप पञ्चवेक्खति, चेतोपरियत्राणं ... पे० ... अनागतंमत्राणं ... पे० ... अनागतंमत्राणं ... पे० ... अनागतारम्मणे अनागते खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... विषस्पति, अस्सादेति अभिनन्दति; तं आरब्भ अनागतारम्मणो रागो उप्पज्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । अनागतारम्मणा अनागता खन्धा चेतोपरियत्राणस्स, अनागतंसत्राणस्स, आवज्जनाय आरम्मण- 25 पञ्चयो पञ्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – अनागतारम्मणं अतीतं इद्विविध्रज्ञाणं पच्चवेक्सितं, चेतीपरियञ्जाणं ... अनागतंस्रज्ञाणं ... पे० ... अरिया अनागतारम्मणे पहीने किलेसे पच्चवेक्सन्ति, विक्सम्भितं किलेसे पच्चवेक्सन्ति। ३०

R. 495

अनगतारमणो धम्मो पञ्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – चेतोपरियञ्जाणेन अनागतारम्मणपञ्चुपपन्न-चित्तसमिङ्गस्स चित्तं जानाति। अनागतारम्मणा पञ्चुप्पन्ना खन्धा 10 चेतोपरियञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

२२. पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो-चेतोपरियज्ञाणेन पच्चुप्पन्नारम्मणपच्चुप्पन्न-चित्तसमङ्ग्रिस्स चित्तं जानाति। पच्चुप्पन्नारम्मणा पच्चुप्पन्ना सन्धा चेतोपरियजाणस्म, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चपन्नारमणो धम्मो अतीतारमणस्स धम्मस्स आरमणपच्चयेन पच्चये। अतीतं दिव्यं चक्खं पच्चवेनखित, दिव्यं सोतधातु पच्चवेनखित, पच्चपप्नारमणं अतीतं इद्विविधजाणं पच्चवेनखित, चेतोपरियजाणं पच्चवेनखित। अरिया पच्चपप्नारमणं पत्नीनं किलेसे पच्चवेनखित, विव्वविध्यारमणं पद्मिषे पच्चवेनखित, विव्वविध्यारमणे पद्मिषे पच्चवेनखित, विव्वविध्यारमणे अतीतं खन्ने अनिच्चतो ... पे० ... विपस्मति, अस्सादिति अभिनन्दित; तं आरक्ष अतिच्चतो ... पे० ... विपस्मति, अस्सादिति अभिनन्दित; तं आरक्ष अतीतम्मणो रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्स उप्पज्जित। पच्चप्पन्नारमणा अतीता खन्या चेतोपरियजाणस्स, पुन्वेनिवासानुस्सित्ताणस्स, यवाकम्मूपग्जाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

पच्चुपन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्त धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो – अनागतं दिब्बं चक्खुं पञ्चवेक्सति, दिःबं सोतघातुं पच्चवेक्सति, पच्चुपन्नारम्मणं अनागतं इद्विविधवाणं पच्चवेक्सति, चेतोपरियजाणं...पे० ... पच्चुपपन्नारामणे अनागते १० सन्ये अनिच्चतो ...पे० ... विषस्सति ...पे० ...तं आरःम अनागता- रम्मणो रागो उप्पज्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । पच्चूप्पन्ना-रम्मणा अनागता स्वन्धा चेतोपरियञाणस्स, अनागतंसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (३)

#### अधिपतिपच्चयो

२३. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। व आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। व आरम्मणाधिपति – अतीत विञ्ञाणञ्चायतनं गरं कत्वा पच्चवेक्स्ति, नेवसञ्जानासञ्जायतनं गरं कत्वा पच्चवेक्स्ति। अतीतारम्मणं अतीतं इद्विविध्वाणं गरं कत्वा पच्चवेक्स्ति, चे.पिरयत्राणं ...पे० ... पुःवेनिवासानुस्सितिआणं ...पे० ... यथाकम्मूपगआणं गरं कत्वा पच्चवेक्स्ति। अतीतारम्मणे अतीते खन्ये गरं कत्वा अस्तादित । अभिनन्दित, तं गरं कत्वा अतीतारम्मणो रागो उप्पज्जति, विष्टु उप्पज्जति । सह्याताधिपति – अतीतारम्मणाधिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अतीतारमणो धम्मो अनागतारमणः स्य धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति — अनागतं विञ्जाणञ्चायतनं 16 गर्ह कत्वा ... पे० ... नेवसञ्जानासञ्जायतनं ... पे० ... अतीतारमणं अनागतं इद्विविधवाणं गर्ह कत्वा ... पे० ... चेतोपरियवाणं ... पे० ... पुःवेनिवासानुस्सतिवाणं ... पे० ... यथाकम्मूपगवाणं ... पे० ... अतीता-रम्मणे अनागतं सन्धे गर्ह कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गर्ह कत्वा अनागतारम्मणो रागो उप्पज्जति, दिट्ठि उप्पज्जति। (२)

२४. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति। आरम्मणाधिपति – अनागतारम्मणं अनागतं इद्विविध्रत्राणं गरं कत्वा ... पे० ... चेतोपरियत्राणं ... पे० ... अनागतंसत्राणं गरं कत्वा पच्च- वेक्खति। अनागतारम्मणे अनागतं सन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अअभिनन्दति; तं गरं कत्वा अनागतारम्मणो रागो उपपज्जति,

१. कत्वा पञ्चवेक्सति – सी०, स्या०।

B. 427

दिट्ठि उप्पज्जिति । सहजाताधिपति – अनागतारम्मणाधिपति सम्प-यक्तकानं स्रम्थानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो\*। आरम्मणाधिपति – अनागतारम्मणं अतीतं इद्धिविघञाणं गरं कत्वा ...पे० ... चेतोपरियञाणं ... पे० ... अनागतंस-जाणं गरं कत्वा ...पे० ... अनागतारम्मणे अतीते 'खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरं कत्वा अतीतारम्मणो रागो उपपञ्जति, दिद्वि उपपञ्जति। (२)

२५. पच्चुपन्नारम्मणो धम्मो पच्चुपपन्नारम्मणस्स धम्मस्स 10 अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – पच्चुप्पन्नारम्मणाधिपति सम्पयुतकानं सन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चुप्पन्नारमणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अतीतं दिव्बं चक्खुं गरं कत्वा पच्चवेक्सति, दिब्बं सोतधातुं गरं कत्वा पच्चवेक्सति, 10 पच्चुप्पन्नारम्मणं अतीतं इद्विविध्रवाणं गरं कत्वा ...पे० ... चेती-परियञ्चाणं गरं कत्वा ...पे० ... पच्चुप्पन्नारम्मणे अतीते खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरं कत्वा अतीतारम्मणो रागो उप्पञ्जति, दिट्टि उप्पञ्जति। (२)

पच्चप्पन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति
ण पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति — अनागतं दिव्वं चक्खुं गरं

कत्वा पच्चवेक्सति, दिव्वं सोतधातुं गरं कत्वा ...पे० ... पच्चुपन्नारम्मणं अनागतं इद्विविधन्नाणं गरं कत्वा ...पे० ... चेतोपरिय
नाणं गरं कत्वा ...पे० ... पच्चुपन्नारम्मणं अनागतं खन्ये गरं कत्वा

अस्सादेति अभिनन्दति; तं गरं कत्वा अनागतारम्मणो रागो उप्यज्जित,

दिट्टि उप्यज्जित। (३)

#### अनन्तरपच्चया

२६. अतीतारम्मणो घम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीतारम्मणा सन्धा

<sup>\*.</sup>आरम्मणाधिपति सहजाताधिपति – सी०, स्था० पोत्यकेसु अधिको पाठो विस्सति । १. अनागते – स्था० ।

पिच्छमानं पिच्छमानं अतीतारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो।(१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – अतीतारम्मणं भवङ्गं अनागतारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पच्चुपन्नारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो —्रअतीतारम्मणं चृतिचित्तं पच्चुपन्नारम्मणस्स पटिसन्धिचित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अतीतारम्मणं भवङ्गं पच्चुप्पन्नारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (३)

२७. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स 10 अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अनागतारम्मणा सन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं अनागतारम्मणानं सन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – अनागतारम्मणं इद्विविधवाणं अतीतारम्मणस्स 16 बृद्वानस्स ... पे० ... चेतोपिरयवाणं अतीतारम्मणस्स बृद्वानस्स ... पे० ... अनागतंसवाणं अतीतारम्मणस्स बृद्वानस्स ... पे० ... अनागतारम्मणा खन्धा अतीतारम्मणस्स बृद्वानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

२८. पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स'
अनन्तरपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पच्चुप्पन्नारम्मणा खन्धा 20
पच्छिमानं पच्चुप्पन्नारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन
पच्चयो। पच्चुप्पन्नारम्मणं पटिसन्धिचित्तं पच्चुप्पन्नारम्मणस्स
अबङ्गस्स ...पे० ... पच्चुप्पन्नारम्मणं भवङ्गं पच्चुप्पन्नारम्मणस्स
अबङ्गस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

पञ्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरः ॥
पञ्चयेन पञ्चयो – पञ्चुप्पन्नारम्मणं पटिसन्धिचित्तं अतीतारम्मणं
पटिसन्धिचित्तं अतीतारम्मणस्स भवङ्गस्स ... पे० ... पञ्चुप्पन्नारम्मणं
भवङ्गं अतीतारम्मणस्स भवङ्गस्स ... पे० ... पञ्चुप्पन्नारम्मणं
अतीतारम्मणस्स स्वद्भास्स ... पे० ... पञ्चुप्पन्नारम्मणा खन्धा
अतीतारम्मणस्स बुद्गानस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

B. 428

१. सी० पोत्यके नित्य। २. पच्चुप्पन्नारम्मणा –सी०।

#### समनन्तरपच्चयो

२९. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं)।

# सहजातपच्चयादि

 ३०. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स सह-जातपच्चयेन पच्चयो, अञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन
 १० पच्चयो (तयो पि पच्चया पटिच्चवारसदिसा)।

# उपनिस्सयपच्चयो

३१. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स उपतिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपितस्सयो, अनन्तरूपितस्सयो,
पकतूपितस्सयो ... पे० ...। पकतूपितस्सयो – अतीतारम्मणा अितच्चानुपस्सना, दुक्खानृपस्सना, अनत्तानुपस्सना अतीतारम्मणाय अितच्चा10 नुपस्सनाय, दुक्खानृपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपितस्सयपच्चयेन
पच्चयो। (१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – अतीतारम्मणा अनिच्चा-10 नुपस्सना, दुक्क्षानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अनागतारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्क्षानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो-अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो...पे०...। 20 पकतूपनिस्सयो - अतीतारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना पच्चुप्पन्नारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानु-पस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (३)

३२. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो,

R. 420

१. सी० पोत्यके नत्यि।

पकतूपनिस्सयो ... पे ०... । पकतूपनिस्सयो – अनागतारम्मणा अनिच्चा-तुषस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अनागतारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो । (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स' उप- क निस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे०...। पकतूपनिस्सयो - अनागतारम्मणा अनिच्चा-नृपस्सना, दुक्खानृपस्सना, अनत्तानृपस्सनाय अतीतारम्मणाय अनिच्चा-नृपस्सनाय, दुक्खानृपस्सनाय, अनत्तानृपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनागतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपच्चयेन पच्चयो। पकतूपनिस्सयो – अनागतारम्मणा अनिच्चा-नुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना पच्चुप्पन्नारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो। (३)

३३. पञ्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो पञ्चुपपन्नारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्मयो, पकतूपनिस्सयो ... पे ...। पकतूपनिस्सयो – पञ्चुप्पन्नारम्मणा अनिञ्चानुपस्सना, दुन्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना पञ्चुप्पन्नारम्मणाय अनिञ्चानुपस्सनाय, दुन्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१) 20

पञ्चूप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० . । पकतूपनिस्सयो – पञ्चूपन्नारम्मणा अनिञ्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अतीतारम्मणाय अनिञ्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सय- 20 पञ्चयेन पञ्चयो। (२)

पच्चुप्पन्नारम्मणो घम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो

सी० पोत्यके नित्य। २. सी० पोत्यके नित्य।

... पे o ... । पकतूपिनस्सयो – पञ्चुप्पन्नारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्क्षानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अनागतारम्मणाय अनिच्चानु-पस्सनाय, दुक्क्षानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पञ्चयो । (३)

#### आसेवनपच्चयो

B.4m 5 ३४. अतीतारम्मणो घम्मो अतीतारम्मणस्स घम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अतीतारम्मणा खन्घा पच्छिमानं पच्छिमानं अतीतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

> अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा अनागतारम्मणा खन्धा पच्छिमानं 10 पच्छिमानं अनागतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चुपन्नारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा पच्चुप्पन्नारम्मणा सन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं पच्चुप्पन्नारम्मणानं सन्धानं आसेवन-पच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कम्मपच्चयो

३५. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता – अतीतारम्मण चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। नानाखणिका – अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणा चेतना

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चये। नानाखणिका – अतीतारम्मणा चेतना विपाकानं अनागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मी पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अतीतारम्मणा चेतना विपाकार्न 26 पच्चुप्पन्नारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

१. सी० पोत्यके नत्य ।

३६ अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अनागतारम्मणा चेतना सम्पयुक्तकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अनागतारम्मणा चेतना विपाकानं अनागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनागतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अनागतारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 131

अनागतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका - अनागतारम्मणा चेतना विपाकानं 10 पच्चुप्पन्नारम्मणानं अन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

३७. पञ्चूप्पन्नारम्मणो घम्मो पञ्चूप्पन्नारम्मणस्स घम्मस्स कम्मपञ्चयेन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – पञ्चू-प्पन्नारम्मणा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिवखणे ...पेठ ..। नानाखणिका – पञ्चूप्पन्नारम्मणा चेतना 15 विपाकानं पञ्चूप्पन्नारम्मणा चेतना (१)

 पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाक्षणिका – पच्चुप्पन्नारम्मणा चेतना विपाकानं अतीतारम्मणानं बन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

पञ्चुपन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्य धम्मस्स कम्म- 20 पञ्चयेन पञ्चयो। नानाखणिका – पञ्चुपन्नारम्मणा चेतना विपाकानं अनागतारम्मणानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

### विपाकपच्चयादि

३८. अतीतारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्य धम्मस्य विपाक-पच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, भ्रानपच्चयेन पच्चयो, मृगापच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, अत्थिपच्चयेन पच्चयो, नित्यपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो। B. 43

# (२) सङ्ख्या सुद्धं

३९. हेतुया तीणि, आरम्मणे नव, अधिपतिया सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये तीणि, उप-निस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके तीणि, आहारे तीणि, इन्द्रिये भाने मम्पे सम्पयुत्ते तीणि, अल्यिया तीणि, नित्यया सत्त, विगते सत्त, अविगते तीणि (एवं गणेतव्यं)।

अनुलोमं ।

## पच्चनीयुद्धारी

४०. अतीतारमणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अतीतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-10 पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन' पच्चयो', कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

अतीतारम्मणो धम्मो पच्चूप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

४१. अनागतारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सय-पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनागतारमणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्माश्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन २० पच्चयो। (२)

अनागतारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्मयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि।

४२. पच्चुप्पक्षारम्मणो धम्मो पच्चुप्पन्नारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अतीतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन ब पच्चयो। (२)

पच्चुप्पन्नारम्मणो धम्मो अनागतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (३)

B. 433

#### २. पच्चयपच्चनीयं

#### सहस्या

४३. नहेतुया नव, निजारम्मणे नव, नअघिपतिया नव, न- 10 अनन्तरे नव, नसमनन्तरे नव (सिङ्क्ष्मिं, सब्बत्थनव), नोविगते नव, नोअविगते नव (एवं गणेतथ्बं)।

पच्चनीयं ।

# ३. प<del>ण्य</del>यानुस्रोमप<del>ण्य</del>नीयं

#### हेतुबक

४४. हेनुपच्चया नआरम्मणे तीणि, नअधिपतिया नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नपुरेजाते नपच्छाजाते नआसेवने नकम्मे नविपाके तीणि (सब्बत्य तीणि, सिङ्कृत्तं), नोनित्यया नोविगते 16 तीणि (एवं गणेतथ्वं)

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### हेतुनुकं

४५. नहेतुपच्चया आरम्मणे नव, अघिपतिया सत्त, अनन्तरे सत्त, समनन्तरे सत्त, सहजाते तीणि, अञ्जमञ्जे तीणि, निस्सये तीणि, उपनिस्सये नव, आसेवने तीणि, कम्मे नव, विपाके तीणि, आहारे इन्द्रिये भन्नने मध्ये सम्पयुत्ते अत्थिया तीणि, नित्यया सत्त, विगते सत्त, अविगते तीणि (एवं गणेतब्वं)।

> प<del>च्य</del>नीयानु<del>लोमं</del> । पव्हावारो ।

अतीतारम्मणत्तिकं निद्वितं।

. .

erina altaria

54,647.5

in stelling Minimum et al.

....

# **६१. पटिच्चवारो**

१. पच्चयानुलोमं

(१) विश्वको

# हेतपच्चयो

१. अज्भत्तं धम्म पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जिति हेत्-पच्चया - अज्भत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा वित्तसमद्वानं च रूपं ... पे o ... द्वे खन्धे ... पे o ... पटिसन्धिक्खणे अज्भत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो सन्धा कटत्ता च रूपं... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... सन्धे पटिच्च वत्थ, वत्थं पटिच्च खन्धा। एकं महाभृतं पटिच्च तयो महाभृता ह ...पे॰ ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं।(१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित हेतूपच्चया -बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च रूपं ... पे० ... दे खन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटत्ता च रूपं...पे० ... दे खन्धे पटिच्च दे खन्धा...पे ०... 10 खन्धे पटिच्च वत्थु, वत्थुं पटिच्च खन्धा। एकं महाभूतं पटिच्च तयो महाभता ... पे ... महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। (१)

#### आरम्मणपस्चयो

२. अज्भत्तं धम्मं पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जति आरम्मण-पच्चया - अज्भतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे० ... दे 15 खन्धे पटिच्च ... पे० ... पटिसन्धिन्खणे अज्भत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०... वत्युं पटिच्च खन्धा। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित आरम्मण-पच्चया - बहिद्धा एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्ध ... पैं ... पटिसन्धिक्खणे ... पे ... बत्युं पटिक्य खन्धा । (१)

B 435

#### अधिपतिपस्चयो

३. अज्भत्तं धम्मं पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जिति अधि-पतिपच्चया – अज्भत्तं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमृद्वानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... महा-मूते पटिच्च चित्तसमृद्वानं रूपं उपादारूपं। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जिति अधिपति-पच्चया – बहिद्धा एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्धानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धे ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... महा-भूते पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं उपादारूपं। (१)

#### अनन्तरपच्चयादि

४. अञ्भतं घम्मं पटिच्च अज्भतो घम्मो उप्पज्जित ग अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया — अज्भतं एकं बन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्तसमुद्वानं च रूपं ...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ... पटिसिन्धक्खणं अज्भतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटता च रूपं ...पे० ... द्वे खन्धं ...पे० ... खन्धे पटिच्च तत्यु तत्युं पटिच्च खन्धा। एकं महाभूतं पठिच्च तयो महाभूता ...पे० ... महाभूते पटिच्च वित्तसमुद्वानं क्पं कटत्तारूपं उपादारूपं। आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ...पे० ... महाभूतं पटिच्च कटतारूपं उपादारूपं। (१)

#### अञ्जनञ्जपस्चयादि

५, अज्भतं धम्मं पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पञ्जति अञ्ज -

मञ्जयच्चया, निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया (पुरेजाते पि आसेवने पि पटिसन्धि नित्थ), कम्म-पच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, भ्रानपच्चया, मगापच्चया, सम्पयुत्तपच्चया, विप्ययुत्तपच्चया, अत्थिपच्चया, नित्थ-पच्चया, विगतपच्चया, अविगतपच्चया।

# (२) सङ्ख्या

६. हेतुया हे, आरम्मणे हे... पे० ... अविगते हे।

अनुलोमं ।

#### २. प<del>ञ्च</del>यप<del>ञ</del>्चनीयं

# (१) विभङ्गो

**नहेतुप<del>च्च</del>यो** ७. अज्ञसत्तं धम्मं पटिच्च अज्ञसत्त

७. अजभतं धम्मं पिटच्च अजभतो धम्मो उप्पज्जित नहेतु-पच्चया – अहेतुकं अजभतं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा चित्तसमु-ट्टानं च रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... अहेतुकपिटसन्ध्यक्षणं ... पे० ... खन्धे पिटच्च वत्यु, वत्युं पिटच्च खन्धा। एकं महाभूतं ... पे० ... मा आहारसमुद्दानं, उतुसमुद्दानं, असञ्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... महा-भूते पिटच्च कटत्तारूपं उपादारूपं। विचिकच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धं पिटच्च विचिकच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया
— अहेतुकं बहिद्धा एकं सत्यं पटिच्च तयो सत्या चित्तसमुद्वानं च रूपं 15
... पे० ... द्वे सत्यं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्सणे ... पे० ... सत्ये
पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च सत्या। एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ...
बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं
पटिच्च ... पे० ... विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते सत्ये पटिच्च
विचिकिच्छासहगतो उद्धच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयो

८. अज्भत्तं धम्मं पटिच्च अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जित न-आरम्मणपच्चया – अज्भत्ते सन्धे पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धि- B. 437

क्खणे अजमते खन्धे पटिच्च कटतारूपं। सन्धे पटिच्च वर्षु ... पे० ... एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज-सत्तानं एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ... । (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पञ्जित नआरम्मण-व पच्चया – बहिद्धा सन्धे पटिच्च चित्तसमुट्ठानं रूपं। पटिसन्धिक्सणे बहिद्धा सन्धे पटिच्च कटत्तारूपं। सन्धे पटिच्च बत्यु ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञ-सत्तान ... पे० ...। (१)

# नअधिपतिपच्चयो

९. अज्झतं धम्मं पिटच्च अज्झतो धम्मो उप्पज्जित नअधि-10 पितपच्चया ... पे० ... (अनुलोमसहजातसिंदसं, निम्नानाकरणं), न-अनन्तरपच्चया, नयमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपितस्सय-पच्चया, नपुरेजातपच्चया – अरूपं अज्झतं एवं सत्यं पिटच्च ... पे० ... अक्तते लग्ने पिटच्च चित्तसमुट्टानं रूपं। पिटसिन्च्यच्यां अज्झतं एकं सन्यं पिटच्च तथो सत्या करता च रूपं ... पे० ... द्वे सत्ये ... पे० ... 10 सन्यं पिटच्च तथो सत्या करता च रूपं ... पे० ... इं सत्ये ... पे० ... 11 सत्ये पिटच्च तथ्यु, वत्युं पिटच्च सत्या। एकं महाभूतं पिटच्च ... पे० ... आहारसमुट्टानं, उनुसमुट्टानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ...।

१०. बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नपुरे-जातपच्चया – अरूपे बहिद्धा एकं खन्यं पटिच्च ... पे० ... द्वे बन्ये ... पे० ... बहिद्धा खन्ये पटिच्च चित्तसमुद्धानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे 20 (पिरपुण्णं) एकं महाभूतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उतुसमुद्धानं, असम्बन्धसत्तानं ... पे० ... ।

#### नपच्छाजातपच्चयादि

११. अज्भत्तं घम्मं पिटच्च अज्भतो' घम्मो उप्पज्जिति नपच्छाजातपच्चया, नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया – अज्भत्ते खन्ये पिटच्च अज्भत्ता चेतना, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं ... पे० ... । (१)

१-१. सी० पोत्यके नत्य ।

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा घम्मो उप्पज्जित नकम्मपच्चया
- बहिद्धा खन्त्रे पटिच्च बहिद्धा चेतना, बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उत्तसमुद्धानं ...। (१)

#### नविपाकपच्चयादि

१२. अज्भतं धम्मं पटिच्च अज्भतो धम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (पटिसन्धि नित्य), नआहारपच्चया – उतुसमुट्टानं, ब असञ्जसत्तानं ... पे० ...। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नआहार-पच्चया – बाहिरं, उतुसमुट्टानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ...। (१)

अज्ञ्मतं धम्मं पटिच्च अज्ञ्मतो धम्मो उप्पज्जति न**इन्द्रिय-**पच्चया – आहारसमुट्टानं, उनुसमुट्टानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... महाभूते <sup>10</sup> पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं। (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पञ्जति नद्दौन्द्रय-पच्चया – बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... महाभूते पटिच्च रूपजीवितिन्द्रियं। (१)

# नभानपच्चयो

१३. अज्भतं धम्मं पटिच्च अज्भतो धम्मो उप्पज्जित 15 B. 438 नभानपच्चया — पञ्चविञ्जाणसहगतं ... पे० ... आहारसमुद्वानं, उतु-समुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ... । (१)

बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पर्जात नभानपच्चया – पञ्चिवञ्जाणसहमतं ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्रानं, उतुसमुद्रानं, असञ्जसत्तानं ... पे० ...। (१)

### नमग्गपच्चयादि

१४. अरुकतं घम्मं पटिच्च अरुकतो घम्मो उप्पर्जित नमग्गपच्चया (नहेतुसदिसं। मोहो नित्य), नसम्पयुचपच्चया, निष्पयुत्तपच्चया – अरूपे ... पे ... आहारसमुद्वानं, उतुलमुद्वानं, असञ्जसत्तानं ... प ...। (१) बहिद्धा धम्मं पटिच्च बहिद्धा धम्मो उप्पञ्जित निवप्पयुत्त-पच्चया – अरूपे ... पे० ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञ-सत्तानं ... पे० ... नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

१५. नहेतुया हे, नआरम्मणे हे, नअधिपतिया हे, नअनन्तरे ह हे, नसमनन्तरे हे (सिह्ल्यत्तं, सन्बत्य हे), नोविगते हे (एवं गणेतन्त्रं)। पच्चतीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

१६. हेतुपच्चया नआरम्मणे हे ... पे० ... नविपाके नसम्पयुत्ते नविष्पयुत्ते नोनित्यया नोविगते हे (एवं गणेतब्बं)। अनुकोमपुच्चनीय।

#### ४. पच्चयपच्चनीयानलोमं

१७. नहेतुपच्चया आरम्मणे हे, अनन्तरे हे...पे०...मम्मे हे...पे०...अविगते हे (एवं गणेतस्वं)।

> पच्चनीयानुलोमं। पटिच्चवारो।

§ २. सहजातवारो

(सहजातवारो पटिच्चवारसदिसो)।

§ ३. पच्चयवारों

१ः पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

१८ अज्भतं धम्मं पच्चया अज्भत्तो धम्मो उप्पज्जति हेतु-पच्चया - अज्भतं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा चित्तसमुद्रानं च

B. 439

10

१. सी०, स्या० पोत्यकेस् नत्यि।

रूपं ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... पटिसन्धिक्सणे (परिपुण्णं)। एकं महाभूतं ... पे० ... वत्युं पच्चया अज्भत्ता सन्धा। (१)

बहिद्धा धम्मं पच्चया बहिद्धा धम्मो उप्पज्जिति हेतुपच्चया – बहिद्धा एकं लन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... एकं महाभूतं ... पे० ... वत्थुं पच्चया बहिद्धा खन्धा। (१)

#### आरम्मणपच्चयो

१९. अज्भतां धम्मं पच्चया अज्भतो घम्मो उप्पज्जिति आरम्मणपच्चया (पटिच्चवारसदिसं), चक्खायतनं पच्चया चक्खु-विञ्जाणं ... पे० ... कायायतनं पच्चया कायविञ्जाणं ... पे० ... वत्युं पच्चया अज्भत्ता खन्धा। (१)

बहिद्धा धम्मं पच्चया बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित आरम्मण- 10 पच्चया (पटिच्चवारसदिसं), चक्खायतनं ... पे० ... कायायतनं ... पे० ... वत्युं पच्चया बहिद्धा खन्षा। (१)

### अधिपतिपच्चयादि

२०. अरुभत्तं धम्मं पच्चया अरुभत्तो धम्मो उप्पर्जित अधिपतिपच्चया (बत्थुं अतिरेकं, पटिच्चवारसिदसं), अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया, सहाभूते 16 पच्चया ... पेरुण्णा), महाभूते 16 पच्चया ... पेरु ... (महाभूतानं खन्धानं च पच्छा पञ्चायतनानि च वत्यु च कातब्बा), अञ्जभञ्जपच्चया, निस्सयपच्चया ... पेरु ... अविगतपच्चया ।

#### (२) सङ्ख्या

२१. हेतुया हे, आरम्मणे ... पे० ... अविगते हे।

अनुलोमं।

# २. पच्चयपच्चनीयं

# (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयं

२२. अज्भतं धम्मं पच्चया अज्भतो धम्मा उप्पज्जति 20

नहेतुपच्चया — अहेतुकं अज्भतः एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्षणे ... पे० ... अत्वे पच्चया वत्यु, वत्युं पच्चया खन्धा । एकं महाभूतं ... पे० ... आहारसमृद्वानं, उतुसमृद्वानं, असञ्ज-सत्तानं ... पे० ... चक्खायतनं ... पे० ... कायायतनं ... पे० ... वत्युं पच्चया । अहेतुका अज्भत्ता खन्धा । विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्धे च वत्युं च पच्चया विचिकिच्छासहगते उद्धच्चसहगते मोहो । (१)

बहिद्धा धम्मं पच्चया बहिद्धा धम्मो उप्पज्जित नहेतु-एच्या (पवत्तिपटिसिन्ध पि महाभूता पि कातःबा), चक्खायतनं ... पे० ... कायायतनं ... पे० ... वत्थु पच्चया अहेतुका बहिद्धा सन्धा। बिचि-10 किच्छासहगते उद्वच्चसहगते सन्धे च वत्थुं च पच्चया विचिकिच्छा-सहगती उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

#### नआरम्मणपच्चयादि

२३. नआरम्मणपच्चया, नअघिपतिपच्चया (मह्जातसदिसं), नअनन्तरपच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया, नउपनिस्सय-पच्चया, नपुरेजातपच्चया (पटिच्चवारसदिसं), नपच्छाजातपच्चया, ।. 441 15 नआसेवनपच्चया, नकम्मपच्चया ... पे० ... नविष्पयुत्तपच्चया (पटिच्च-वारपच्चनीये विष्पयुत्तसदिसं), नोनत्थिपच्चया, नोविगतपच्चया।

#### (२) सङ्ख्या

२४. नहेतुया हे, नआरम्मणे हे ... पे० ... नोविगते हे। पच्चनीयं।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२५. हेतुपच्चया नआरम्मणे हे, नअघिपतिया हे...पे० ... निवपाके नसम्पयुत्ते निवप्पयुत्ते नोनत्थिया नोविगते हे। अनकोमपच्चनीयं।

# ४ः प<del>च्चयपच्च</del>नीयानुलोमं

२६. नहेतुपच्चया आरम्मणे हे...पे०...अविगते हे। पच्चनीयानुलोमं।

१. हेतुकं -सी०। २. सी०, स्या० पोत्यकेस् नत्य।

# **६४-६. निस्सयवारो - सम्पयुत्तवारो**

(निस्सयवारो पच्चयवारसदिसो। संसट्टवारो पि सम्पयुत्तवारो पि वित्यारेतब्बो)।

# § ७. पञ्हावारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुपच्चयो

२७. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो - अज्भत्ता हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतु-पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे...पे० ...। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पञ्चयो – बहिद्धा हेतू सम्पय्तकानं सन्धानं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्सणे ... पे० ...। (१)

### आरम्मणपच्चयो

२८. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्त धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं 10 पञ्चवेक्खति, पुत्वे सुचिष्णानि ... पे० ... भाना बृहृहित्वा ... पे० ... अरिया मग्गा बृहृहित्वा मग्गं पञ्चवेक्खत्ति, फलं पञ्चवेक्खत्ति, पहीने किलेसे पञ्चवेक्खत्ति, पित्वे समुदाचिष्णे किलेसे जानन्ति । अज्भत्तं चक्खुं ... पे० ... कार्य ... रूपे ... पे० ... कार्य ... रूपे ... पे० ... कोर्ड अत्मन्दती हेक्खतो अत्मन्ततो 15 विपस्तित्, अस्तादेति अभिनन्दति, तं आरक्ष्म रागो उप्पज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जित । दिव्वेन चक्खुना रूपं पस्मिति दिव्वाय सोतुधातुया सद्दं सुणाति, आकासानञ्चायतनं विञ्जाणञ्चायतनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। आकिञ्चञ्जायतनं विवञ्जाणञ्चायतनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अतिञ्चञ्जायतनं ... पे० ... फोट्टब्बायतनं अत्मनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। आकिञ्चञ्जायतनं ... पे० ... फोट्टब्बायतनं अत्मनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। स्पायतनं ... पे० ... फोट्टब्बायतनं अत्मनस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। स्पायतनं ... पे० ... फोट्टब्बायतनं श्र

१-१. विषस्सन्ति अस्सादिन्ति अभिनन्दन्ति – सी०, स्या०।

B. 443

कायविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। अज्भत्ता खन्धा इद्धि-विष्ठजाणस्स, पुद्धीनवासानुस्सतित्राणस्स, यथाकम्मूपगञाणस्स, अनागतंसञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो –

परो अञ्झत्तं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं ... अञ्झत्ते खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विषस्सति, अस्सादिति अभिनन्दिति, तं आरब्भ रागो उप्पञ्जिति ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्जिति । दिब्बेन चक्खुना रूपं परसति, दिब्बाय सोतधानुया सद्दं सुणाति । चेतोपरियत्राणेन अज्भत्ततिस्तासिङ्गस्स ... पे० ... विक्तं जानाति । अज्भत्तं रूपायतनं बहिद्धा चक्खुविञ्जाणस्स ... पे० ... अज्भत्तं फोट्टब्बायननं बहिद्धा काथविञ्जाणस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो । अज्भत्ता चन्धा इद्धिविधवाणस्स, चेतोपरियत्राणस्स, पुर्व्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंसज्ञाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो । (२)

२९. बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन 15 पच्चयो – परो दानं दत्वा सीलं समादियित्व। उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुख्ये सुचिण्णानि पच्चवेक्खति, भाना बट्टहित्वा ... पे० ... अरिया मग्गा बद्रहित्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति, फुलं पच्च-वेक्खन्ति, निय्बानं पच्चवेक्खन्ति। निब्बानं गोत्रभस्स, बोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। अरिया पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति, विक्खिम्भते किलेसे पच्चवेक्खन्ति. प्बें समदाचिष्णे ... पे० ... परो बहिद्धा चक्खुं ... पे० ... चत्थुं ... बहिद्धा खन्धे अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति । दिःबेन चक्खना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतघातुया सद्दं सुणाति। चेतोपरियञाणेन बहिद्धा चित्तसमिद्धिस्स ... पे० ... आकासानञ्चायतनं विञ्लाणञ्चा-<sup>25</sup> यतनस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। आकिञ्चञ्जायतनं नेवसञ्जा-नासञ्जायतनस्स आरम्मणयच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा रूपायतनं बहिद्धा चक्ख्विञ्ञाणस्स ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्त्राणस्स ... पे० ... बहिद्धा खन्धा इद्विविध्रत्राणस्स, चेतोपरिय-ञाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिञाणस्स, यथाकम्मूपगञाणस्स, अनागतस-आणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा घम्मो अज्ञतस्स धम्मस्स आरम्मणवच्चयेन वच्चयो - अरिया निब्बानं पच्चवेक्लन्ति । निब्बानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, मग्गरस. फलरस. आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा चक्खं ... पे॰ ... वत्थं ... बहिद्धा खन्धे अनिच्चतो ... पे॰ ... दोमनस्सं उप्पज्जित। दिब्बेन चक्लना रूपं पस्तित् दिब्बाय सोतधात्या सहं 5 सुणाति। चेतोपरियञाणेन बहिद्धा चित्तसमङ्क्रिस्स चित्तं जानाति। बहिद्धा रूपायतनं अज्भत्तं चक्खविञ्जाणस्स .. पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं अज्भत्तं' कायविञ्ञाणस्स ... पे० ... बहिद्धा खन्धा इद्धिविधजाणस्स, चेतोपरियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुरसतिजाणस्स, यथाकम्मपग्राणस्स, अनागतंस्राणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन 10 पच्चयो। (२)

### अधिपतिपच्चयो

३०. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्य धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति । आरम्मणाधिपति - दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा, तं गरुं कत्वा पच्च-वेक्खति, पूज्बे सचिण्णानि गरुं कत्वा ... पे० ... भाना बद्रहित्वा 16 भानं गरं करवा ... पें o ... अरिया मग्गा बुद्रहित्वा मग्गं गरं करवा ... पे o ... फलंग हं कत्वा पच्चवेक्खन्ति । अज्भत्तं चक्खुं... पे०... वत्थुं ... अज्भत्ते खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति, दिट्टि उप्पज्जति। सहजाताधिपर्ति - अज्भत्ताधि-पति सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन 20 पच्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति - परो अज्मत्तं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं ... अज्मत्ते खन्धे गरुं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरुं कत्वा रागो उप्पज्जति. दिदि उपपज्जित। (२)

३१. बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो - आरम्मणाश्चिपति, सहजाताश्चिपति । आरम्मणाश्चिपति - परो

१. अज्ञत्तस्स – स्यो०। प० २ - ५९

B. 445

दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसधकम्मं कत्वा, तं गर्ह कत्वा पच्चवेक्खति, पुःवे सुविण्णानि गर्ह कत्वा ... पे० ... भाना बुटुहित्वा ... पे० ... अरिया मग्गा' बुटुहित्वा मग्गं गर्ह कत्वा ... पे० ... फलं गर्ह कत्वा ... पे० ... पि० ...

बहिद्धा धम्मो अजभत्तस्स धम्मस्स अधिपतिवच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – अरिया निःबानं गर्छ करवा पच्चवेमबन्ति। निःवानं गोत्रभुस्स, वोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स, अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा चक्खुं... पे० ... बत्थुं ... बहिद्धा खन्धे गर्छ करवा अस्सादेति, अभिनन्दति, तं गर्छ करवा रागो ... पे० ... दिट्टि उप्पज्जति। (२)

#### अनन्तरपच्चयो

३२. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्भत्ता खन्धा पञ्छिमानं पञ्छिमानं अज्भत्तानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं बोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, अ फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुट्टहन्तस्स नेबसञ्जा-नासञ्जायतनं फलसमापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो (पुरिमा पुरिमा बहिद्धा ति नानाकरणं, तं येव गमनं)। (१)

#### समनन्तरपञ्चयादि

३३. अज्भत्तो धम्मो अज्भतस्स धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन ण्चयो ... पे० ... (अनन्तरसिद्सं), सहजातपच्चयेन पच्चयो, अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो।

१. सी० पोत्मके नत्थि। २. उपनिस्सयपच्चयेन - सी०।

#### उपनिस्सयपच्चयो

३४. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपिनस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो । अन्यत्त सद्धं उपिनस्साय दानं देति, सीलं समादियित, उपोसथकम्मं ... पे० ... भ्रानं ... पे० ... विपस्सनं ... पे० ... मार्गा ... पे० ... अभिञ्जं ... पे० ... पमापित उप्पादेति, मानं व जप्पेत, विद्धं गण्हाति । अज्भत्तं सीलं ... पे० ... पञ्जं, रागं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं, कायिकं दुस्खं, उतुं, भोजनं, सेनासनं उपिनस्साय दानं देति ... पे० ... समापित्त उप्पादेति, पाणं हनति ... पे० ... समापित्त उपादेति, पाणं हति ... पे० ... सङ्घं भिन्दित । अज्भत्ता सद्धा ... पे० ... पत्थना, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, सेनासनं अज्भत्ताय सद्धाय । पत्थना, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, सेनासनं अज्भताय सद्धाय । ... पे० ... पत्थनाय, सायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स दुक्खस्स, मग्गस्स फलसमापित्तया उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स उपिनस्सयपञ्चयेन पञ्चयो - आरम्मणूपिनस्सयो, पकतूपिनस्सयो ... पे० ... । पकतूपिनस्सयो – 16 परो अज्भत्तं सद्धं उपिनस्साय दानं देति ... पे० ... मानं जप्पेति, दिष्ट्वं गण्हाति । परो अज्भत्तं सीलं ...पे० ... सेनासनं उपिनस्साय दानं देति, पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति । अज्भत्ता सद्धा ... पे० ... सेनासनं बहिद्धा सद्धाय ... पे० ... मग्गस्स फलसमापित्तया उपिनस्सय- पञ्चयेन पञ्चयो । (२)

३५. बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – परो बहिद्धा सद्धं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुक्षं ... पे० ... सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति बहिद्धा सद्धा ... पे० ... सेनासनं बहिद्धा सद्धाय ... पे० ... फल- अ समापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

बहिद्धा धम्मो अज्यस्तस्स धम्मस्स उपनिस्सयपण्चयेन पण्चयो – आरम्भणूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक्तूपन निस्सयो – बहिद्धा सद्धं ... पे० ... सेनासनं उपनिस्साय दानं देति ... पे॰ ... सङ्घं भिन्दति । बहिद्धा सद्धा ... पे॰ ... सेनासनं अज्भत्ताय सद्धाय ... पे॰ ... फलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

# पुरेजातपच्चयो

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। आरम्भणपुरेजातं - परो अज्भत्तं चक्खुं ... पे० ... वत्थुं अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति, दिब्बाय सोतधानुया सद्दं सुणाति। अज्भत्तं रूपायतनं बहिद्धा चक्खु-10 विञ्जाणस्स ... पे० ... अज्भतं फोट्टब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

३७. बहिद्धा घम्मो बहिद्धा घम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो

- आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं । आरम्मणपुरेजातं - परो बहिद्धा
चनखुं ... पे० ... वत्युं अनिच्चतो ... पे० ... दिव्येन चन्छुना रूपं परसति,

श्रि दिव्याय सोतघातुया सहं सुणाति । बहिद्धा रूपायतनं बहिद्धा चन्छुन विञ्जाणस्स ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं बहिद्धा कायविञ्जाणस्स

... पे० ... । बत्युपुरेजातं - बहिद्धा चन्छायतनं ... पे० ... कायायतनं

... पे० ... वत्यु बहिद्धा खन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धर्मा अञ्भतस्य घरमस्स पुरेजातपच्चये। पञ्चयो।

अ आरम्मणपुरेजातं – बहिद्धा चन्म्बुं ... पे० ... वत्युं अनिच्चतो ... पे० ... वेत्युं अनिच्चतो ... पे० ... वोमनस्स उप्पञ्जति, दिव्बेन चन्म्बुना रूपं पस्सति, दिव्बाय सोतधानुया सदं सुणाति। बहिद्धा रूपायतनं अञ्भतस्स चन्म्बुविञ्जाणस्स

... पे० ... बहिद्धा फोट्टेब्बायतनं अञ्भतस्स कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

B. 447

३८. अज्भत्तो च बहिद्धा च घम्मा अज्भत्तस्स घम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। बहिद्धा रूपायतनं च अज्भत्तं चक्खायतनं च अज्भत्तस्स चक्खुविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं कायायतनं च अज्भत्तस्स कायविञ्जाणस्स ... पे० ... बहिद्धा रूपा- व्यतनं च अज्भत्तं वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्भत्तं वत्यु च अज्भतानं खन्यानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्ञक्तो च बहिद्धा च धम्मा बहिद्धा धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वस्थुपुरेजातं। अज्ञक्तां रूपायतनं च बहिद्धा चक्खायतनं च बहिद्धा चक्खायतनं च बहिद्धा चक्खायतनं च वहिद्धा क्षायायतनं च वहिद्धा कायायतनं च वहिद्धा कायायतनं च वहिद्धा कायायतनं च वहिद्धा कायायतनं च वहिद्धा वस्य च ... पेठ ... अञ्ञक्तां फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा वस्य च ... पेठ ... अञ्ञक्तां फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा वस्य च ... पेठ ... अञ्चलां फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा वस्य च ... वहिद्धा वस्य च ... च ... वहिद्धा च ... च .

#### पच्छाजातपच्चयो

३९. अज्भतो धम्मो अज्भतस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन 16 पच्चयो – पच्छाजाता अज्भता खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता बहिद्धा खन्या पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### आसेवनपच्चयो

४०. अज्भतो घम्मो अज्भतस्य धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्भता सन्धा पञ्चिमानं पञ्चिमानं अज्भतानं सन्धानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुस्तोमं गोत्रभुस्स, अनुस्तोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, वोदानं मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मी बहिद्धा धम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो -पुरिमा पुरिमा ... पे० ... (अज्भत्तसदिसंयेव)। B. 443

20

#### कम्मपच्चयो

४१. अज्भतो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अज्भत्ता चेतना सम्प-युक्तकानं खन्धानं चिक्तसमुद्वानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अज्भत्ता चेतना विपाकानं अज्भत्तानं खन्धानं कटत्ता व रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्य कम्मपच्चयेन पच्चयो – सह-जाता, नानाखणिका। सहजाता – बहिद्धा चेतना सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्धानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – बहिद्धा चेतना विपाकानं बहिद्धा खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्म-10 पच्चयेन पच्चयो। (१)

## विपाकपच्चयो

४२. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो...पे०... (परिपुण्णं, पटिच्चवारसदिसं)।

# आहारपच्चयो

४३. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्त धम्मस्त आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अज्भत्ता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुद्रानानं व रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... अज्भत्तो कवळीकारो आहारो अज्भत्तस्म कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अज्भत्तो कबळीकारो आहारो बहिद्धा कायस्म आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

B. 449 20 बहिद्धा घम्मो विहृद्धा घम्मस्स आहारपच्चयन पच्चया (पवित्तपटिसन्धि), बिहृद्धा कवळीकारो आहारो बिहृद्धा कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्ध। धम्मो अञ्कतस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – बहिद्धा कबळीकारो आहारो अञ्कतस्स कायस्स आहारपञ्चयेन 26 पञ्चयो। (२) ४४. अज्भत्तो धम्मो च बहिद्धा धम्मो च अज्भत्तस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अज्भत्तो कबळीकारो आहारो च बहिद्धा कबळीकारो आहारो च अज्भत्तस्स कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो।(१)

अज्भाती धम्मी च बहिद्धा धम्मी च बहिद्धा धम्मस्स आहार-पच्चयेन पच्चयो – अज्भाती कबळीकारी आहारी च बहिद्धा कबळी- क कारो आहारी च बहिद्धा कायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो। (२)

## इन्द्रियपच्चयादि

४५. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, अज्भत्तिका इन्द्रिया (रूपजीवितिन्द्रियं पि वित्यारेतस्वं), भानपच्चयेन पच्चयो, मग्गपच्चयेन पच्चयो, सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, विष्ययुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं (मातिका- 10 पदानि अनुमज्जन्तेन वित्यारेतस्वानि)।

बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं (सिङ्क्ष्त्तं)।

# अस्थिपच्चयो

४६. अज्भत्तो धम्मो अज्भत्तस्य धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं । सहजातो – 15 अज्भत्तो एको सन्धो तिष्णप्तं सन्धानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं ... पे० ... द्वे सन्धे '... पे० ... पटिसन्धिक्सणे ... पे० ... स्वत्य स्वत्य त्युस्स ... पे० ... वत्य सन्ज्ञसत्तानं एकं महाभूतं ... पे० ... पर्व ... असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं तिष्णप्तं महाभूतानं ... पे० ... । पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... वत्युं (पुरेजातसदितं), वत्युं अज्भत्तानं सन्धानं अस्यिपच्चयेन श्रमच्चयो। पच्छाजाता – अज्भत्ता सन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्ताः कायस्य आस्थिपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्ताः कायस्य कायस्य ... पे० ... रूपजीवितिन्द्रयं कटलारूपानं ... पे० ...। (१)

अज्भत्तो घम्मो बहिद्धा घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं – परो अज्भत्तं चक्क्षुं ... पे० ... वत्युं ॐ B. 450

अनिज्वतो ... पे० ... विपस्सति, दिब्बेन चक्खुना रूपं पस्सति', दिब्बाय सौतधातुया सद्दं सुणाति, अज्भत्तं रूपायतनं ... पे० ... फोट्टब्बायतनं विहदा कायविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्तो कबळीकारो आहारो बहिद्धा कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

४७. बहिद्धा धम्मो बहिद्धा धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं (बहिद्धा निम्नानाकरणं, मातिकापदानि वित्थारेतब्बानि)। (१)

बहिद्धा धम्मो अञ्भत्तस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो — पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं — बहिद्धा चक्क्षुं ... पे० ... बत्थुं ... पे० ... विद्धां चक्क्षुं ... पे० ... विद्धां चक्क्षुं ना क्ष्पं पस्सितं, दिब्बाय सोतधातुया सद्दं सुणाति, बहिद्धा रूपायतनं ... पे० ... फोट्टब्बायतनं अञ्भत्तस्स कायिवञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा कबळीकारो आहारो अञ्भत्तस्स कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

४८. अज्ञमतो धम्मो च बहिद्धा धम्मो च अज्ञमत्तस्स धम्मस्य अत्थिपच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं – बहिद्धा रूपायतनं च अज्ञमतं चक्खु च अज्ञमत्तस्स चक्खुविज्ञाणस्म ... पे० ...
बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्ञमतं कायायतनं च अज्ञमत्तस्स कायविज्ञाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धा रूपायतनं च अज्ञमत्तानं
वत्यु च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्ञमतं वत्यु च अज्ञमतानं
वक्ष्य च ... पे० ... बहिद्धा फोट्टब्बायतनं च अज्ञमतं वत्यु च अज्ञमतानं
वक्षाचानं च च विद्धा कव्योकारो आहारं – अज्ञमतो कव्योकारो
आहारो च वहिद्धा कव्योकारो आहारो च अज्ञमत्तस्स कायस्स
अत्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्भत्तो धम्मो च बहिद्धा धम्मो च बहिद्धा धम्मस्स अत्थ-पच्चयेन पच्चयो – पुरेजातं, आहारं। पुरेजातं – अज्भत्तं रूपायतनं च अ बहिद्धा चक्सायतनं च बहिद्धा चक्सुविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... अज्भत्तं फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा कायायतनं च बहिद्धा कायविञ्जाणस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्तं रूपायतनं च बहिद्धा वत्थु च बहिद्धा सन्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो ... पे० ...

B. 451

१-१. सी०, स्था० पोत्वकेस नत्थि।

अज्भत्तं फोट्टब्बायतनं च बहिद्धा वत्यु च बहिद्धा खन्धानं अध्यिपच्चयेन पच्चयो। आहारं – अज्भत्तो कवळीकारो आहारो च बहिद्धा कवळी-कारो आहारो च बहिद्धा कायस्स अख्यिपच्चयेन पच्चयो। (२)

#### नित्यविगताविगतपच्चया

४९. अज्भतो घम्मो अज्भतस्स धम्मस्स नित्थपच्चयेन पच्चयो, विगतपच्चयेन पच्चयो, अविगतपच्चयेन पच्चयो।

#### (२) सङ्ख्या सर्वे

५०. हेतुया द्वे, आरम्मणे चत्तारि, अधिपतिया क्तारि, अनन्तरे द्वे, समनन्तरे द्वे, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये द्वे, उपनिस्सये चत्तारि, पुरेजाते छ, पच्छाजाते आसेवने कम्मे विपाके द्वे, आहारे छ, इन्द्रिये द्वे, भाने मग्गे सम्पयुत्ते विष्पयुत्ते द्वे, अत्थिय। छ, नित्थया द्वे, विगते द्वे, अविगते छ (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमं।

10

B. 452

# पच्चनीयुद्धारी

५१. अजभत्तो धम्मो अजभत्तस्य धम्मस्य आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्मयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजात-पच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

अरुभत्तो धम्मो बहिद्धा धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन प<del>ण्</del>चयो, १६ उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन प<del>च्य</del>यो। (२)

५२. बहिंद्धा धम्मो बहिंद्धा धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरे-जातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन 20 पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धा धम्मो अजकत्तस्त धम्मस्त आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्तयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

40 4-40

B, 465

उपपज्जित नहेतुपच्चया - अहेतुकं अज्भत्तारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... डे खन्धे ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्षणे अज्भत्ता-रम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... डे खन्धे ... पे० ... विचिकच्छासहगते उद्घच्चमहगते खन्धे पटिच्च विचिकच्छासहगतो उद्घच्चसहगतो मोहो। (१)

बहिद्वारम्मणं धम्मं पिटच्च बहिद्वारम्मणं धम्मो उप्पज्जिति नहेतुच्चया - अहेतुकं बहिद्वारम्मणं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा ...पे० ... द्वे खन्धे ...पे० ... अहेतुकपटिसन्धिक्खणे ...पे० ... विजिकच्छासहगते उद्वच्चसहगते खन्धे पटिच्च विचिकिच्छासहगतो 10 उद्वच्चसहगतो मोहो। (१)

## नअधिपतिपच्चयादि

५. अञ्भतारमणं घम्मं पिटच्च अञ्भतारम्मणो घम्मो उप्पञ्जति नअघिपतिपच्चया (अनुलोमसहआतसदिसं, निम्नाना-करणं), नपुरेजातपच्चया – अरूपे अञ्भतारम्मणं एकं खत्यं पिटच्च ...पे० ... पिटसन्धिक्सणे ...पे० ...। (१)

६. बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्पज्जिति नपुरेजातपच्चया – अरूपे बहिद्धारम्मणं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ... पे० ... । पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... नपच्छाजातपच्चया, नआसेवन-पच्चया (सहजातसिदसं), नकम्मपच्चया – अज्भत्तारम्मणे खन्धे पटिच्च अज्भतारम्मणा चेतना ।

वहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मः। उप्पज्जीत नकम्मपच्चया – बहिद्धारम्मणे खन्धे पटिच्च बहिद्धारम्मणा चेतना । ॐ.०

# नविपाकपच्चयादि

७. अज्भत्तारम्मणं घम्मं पिटच्च अज्भतारम्मणो घम्मो उप्पज्जित निवपाकपच्चया (पिटसिन्ध नित्य), नभानपच्चया ...पे० ... पञ्चिवञ्जाणसहगतं अज्भत्तारम्मणं एकं ...पे० ...। (१)

बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्परजित नक्षानपच्चया – पञ्चविञ्जाणसहगतं बहिद्धारम्मणः एकः खन्मं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ... नमग्गपच्चया (नहेनुसदिसो। मोहो नित्य), नविष्पयुत्तपच्चया – अरूपे अज्भत्तारम्मणं एकं सन्धं पटिच्च तयो सन्धा ... पे० ...। (१)

बहिद्धारम्मणं धम्मं पटिच्च बहिद्धारम्मणो धम्मो उप्पज्जित निष्पयुत्तपच्चया – अरूपे बहिद्धारम्मणं एकं खन्चं पटिच्च तयो ब खन्धा ... पे० ...। (१)

### (२) सङ्ख्या

८. नहेतुया हे, नअघिपतिया हे, नपुरेजाते हे, नपच्छाजाते हे, नआसेवने नकम्मे निवपाके नफाने नमग्गे निवप्ययुत्ते हे (एवं गणेतस्त्र)।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

९. हेतुपच्चया नअधिपतिया हे...पे०... निवपाके हे, निवप्प-यत्ते हे (एवं गणेतथ्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

१०. नहेतुपच्चया आरम्मणे द्वे, अनन्तरे द्वे, समनन्तरे द्वे ...पे० ... मग्गे द्वे ...पे० ... अविगते द्वे (एवं गणेतब्बं)।

> पञ्चनीयानुलोमं । पटिज्ववारो ।

# § २-६. सहजातवारो - सम्पयुत्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि संसट्टवारो पि सम्पय्त्तवारो पि पटिच्चवारसदिसा) ।

§ ७. पञ्हाबारो

१. पण्डयानुलोमं

(१) विमङ्गी

# हेतुपच्चयो

११. अज्भत्तारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स । हेतुपच्चयेन पच्चयो – अज्भत्तारम्मणा हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं हेतु

पच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिन्छणे अञ्कत्तारम्मणा हेतू सम्पयुत्तकार्न खन्धानं हेत्पच्चयेन' पच्चयो'। (१)

B. 457

बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – बहिद्धारम्मणा हेत् सम्पयुत्तकानं खन्धानं ... पे० ... पटि-। सन्धिनक्षणे ... पे० ...। (१)

### आरम्मणपच्चयो

१२. अज्ञक्तारमणो धम्मो अज्ञक्तारम्मणस्य धम्मस्स आरम्मणप्रचयेन पच्चवेनस्वित, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं पच्चवेनस्वित, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं पच्चवेनस्वित, त्रज्ञाणञ्चायतनं पच्चवेनस्वित, नेवसञ्ज्ञानासञ्ज्ञायतनं पच्चवेनस्वित, अज्ञक्तारमणं अज्ञक्तं दिव्वं चन्नसु पच्चवेनस्वित, विद्वं सीतधातु ... पे० ... इद्विविधजाणं ... पे० ... १० पुद्धिनिवासानुस्सित्ज्ञाणं ... पे० ... यवाकम्मूपग्जाणं ... पे० ... अनागतंस- आणं पच्चवेनस्वित। अरिया अज्ञक्तारम्मणं पट्टोने किलेसे पच्चवेनस्वित, विन्वदिन्मते किलेसे पच्चवेनस्वित,। अञ्जक्तारम्मणं अज्ञक्ते चन्यं अनिच्चतो ... पे० ... विपस्सित, अन्तरादिन अभिनन्दित, तं आरञ्ज अञ्जक्तारम्मणं रागो । उप्पज्जित ... पे० ... विपस्सित, अस्सादेनि अभिनन्दित, तं आरञ्ज अञ्जक्तारम्मणा रागो । उपपज्जित ... पे० ... दोमनस्सं उपपज्जित। अज्ञक्तारम्मणा अज्ञक्ता सन्धा पुद्धिनिवासानुस्सिनिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अनागतंस- आणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – बहिद्धां विञ्जाणञ्चायतनं पच्चवेक्खति, नेव-क्षान्तानासञ्जायतनं पच्चवेक्खति। अज्भत्तारम्मणं बहिद्धां दिःवं चक्खं पच्चवेक्खति, दिःवं सोतधातुं ... पे० ... इद्विविधजाणं ... पे० ... पुःवेनिवासानुस्सतिजाणं ... पे० ... यथाकम्मूपगञाणं ... पे० ... अनागतंस-जाणं पच्चवेक्खति, अज्भत्तारम्मणे बहिद्धां खन्धे अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... चेतोपरियजाणेन अज्भत्तारम्मणबहिद्धा-व्वत्तसमिद्धास्यां चित्तं जानाति, अज्भत्तारम्मणा बहिद्धा खन्या चेतो-

१-१. सी०, स्या० पोत्पकेषु नित्व । २. जज्जतारम्मणं – ती०, स्या० । ३. परो अव्यतास्मणं – ती०, स्या० । ४. परो अव्यतास्मणं – ती०, स्या० । ५. अव्यतं – ती०, स्या० । ६. अव्यतं – ती०, स्या० । ७. अव्यतारम्मणं व्यत्यापित्तमाङ्गस्य – ती०, स्या० ।

परियजाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, यथाकम्मूपगजाणस्स, अना-गतसजाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो। (२)

१३. बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारमणस्य धम्मस्य आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो – बहिद्धारमणं बहिद्धा दिश्वं चक्खुं पच्चवेक्खति, दिव्वं सोतधातुं पच्चवेक्खति । इद्विविधवाणं ... पे० ... चेतोपरियवाणं छ ... पे० ... पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणं ... पे० ... यथाकम्मूपपताणं ... पे० ... अनागतंसवाणं पच्चवेक्खति । बहिद्धारमणं बहिद्धा खन्ये अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो विपस्सति ... पे० ... चेतोपरिववाणेन बहिद्धारमण-बहिद्धाचित्तसमङ्गिस्स चित्तं जानति । बहिद्धारमणा बहिद्धा खन्धा चेतोपरिववाणस्स, पुब्बेनिवासानुस्सतिवाणस्स, यथाकम्मूपपावाणस्स, अनागतंसवाणस्स, आवज्जनाय आरम्मणपच्चयेन पच्चयो । (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपच्चयेन पच्चयेन दानं दत्वा सीलं समादियित्व। उपोसंधकम्मं
कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुत्वे सुनिण्णानि पच्चवेक्खति, भाना बृट्टहित्वा भानं पच्चवेक्खति। अरिया मग्गा बुट्टिह्त्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति,
फलं पच्चवेक्खति। अरिया मग्गा बुट्टिह्त्वा मग्गं पच्चवेक्खन्ति,
फलं पच्चवेक्खन्ति, बहिद्धारम्मणे पहीने किलेसे पच्चवेक्खन्ति,
विक्खम्भिते किलेसे पच्चवेक्खन्ति, पुत्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति।
बहिद्धारम्मणं अज्भत्तं दित्वं चक्खुं पच्चवेक्खतिः, दित्वं सोतधातुं ...
इद्धिविध्वाणं ... चेतोपरिय्वाणं ... पुत्वेनिवासानुस्सितवाणं ... यथाकम्मूपगवाणं ... अनागतंसजाणं ... बिह्धारम्मणं अज्भत्ते खन्धे अनिच्वतो अ
... पे० ... विपस्सिति, अस्सादेति अभिनन्दित, तं आरव्य अज्भत्तारम्मणो
रागो उप्पज्जति ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जित। बहिद्धारम्मणा
अज्भत्ता खन्धा इद्धिविध्वाणस्स, पुत्वेनिवासानुस्सितिवाणस्स, यथाकम्मूपगवाणस्स, अनागतंसवाणस्स, अवजनताय आरम्मणपच्चयेन
पच्चयो। (२)

### अधिपतिपच्चयो

१४. अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्य धम्मस्य अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधिपति।

परो बहिद्धारम्मणं –सी०, स्था०, प्वमुपरि पि। २. सी०, स्था० पोरवकेषु
 परिवा

B. 459

आरम्मणाधिपति—अज्भत्तं विञ्जाणञ्चायतनं गरं कत्वा पञ्चवेक्खिति । अज्भत्तारम्मणं अज्भत्तं दिव्वं चक्खुं गरं कत्वा पञ्चवेक्खिति । अज्भत्तारम्मणं अज्भत्तं दिव्वं चक्खुं गरं कत्वा ... पे० ... दिव्वं सीतधातुं ... पे० ... इद्विविधजाणं ... युव्वेनिवासानुस्सतिजाणं ... यथाकम्मूपग्वाणं ... अनागतंसवाणं गरं कत्वा ... पे० ... अज्भत्तारम्मणे अज्भत्ते खन्धे गरं कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरं कत्वा अज्भत्तारम्मणो रागो उप्पज्जिति, दिद्वि उप्पज्जित । सहजाताधिपति — अज्भत्तारम्मणाधिपति सम्ययुत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१)

१५. बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्से अधि-10 पतिपच्चयेन पच्चयो। सहजाताधिपति – बहिद्धारम्मणाधिपति सम्प-युत्तकानं खन्धानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स अधिपति-पच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसपकम्मं कत्वा तं गर्छ कत्वा पच्चवेनस्वित, पुब्बे सुचिण्णानि पच्च-10 वेनस्वित, भ्राना बुट्टहित्वा ... पे० ... अरिया मन्या बुट्टहित्वा मर्या ... फलं गर्छ कत्वा पच्चवेनस्वित। बहिद्धारम्मणं अज्भत्ते दिब्बं चनस्तुं गर्छ कत्वा ... पे० ... दिश्वं सोतधातुं ... इद्धिविध्वाणं ... चेतोपरियआणं ... पुब्वे-निवासानुस्सतिआणं...यथाकम्मूपणआणं..अनागतंसआणं गर्छ कत्वा पच्च-वेनस्वित, बहिद्धारम्मणं अज्भत्ते सन्धे गर्छ कत्वा अस्सादित अभिनन्दित,' 20 तं गर्छ कत्वा अज्भत्तारम्मणो रागो उप्यज्जित, दिट्टि उप्यज्जित। (२)

### अनन्तरपच्चयो

१६. अञ्कतारम्मणो धम्मो अज्कतारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो – पुरिमा पुरिमा अज्कतारम्मणा खन्धा राच्छिमानं पञ्छिमानं अज्कतारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो – अज्भत्तारम्मणं चुतिचित्तं बहिद्धारम्मणस्स उप-

१. बज्यतारम्मणं अञ्चतं →सी०, स्था०। २. सी० पोत्यके नत्य । ३. सी०, स्था० पोत्यकेषु नत्यि।

पत्तिचित्तस्स अनन्तरपञ्चयेन पच्चयो। अज्भतारम्मणं भवङ्गं बहिद्धारम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्ता-रम्मणा खन्धा बहिद्धारम्मणस्स वृद्रानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। अज्भत्तारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्सं, अनुलोमं वोदानस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुद्रहन्तस्स, नेवसञ्जानासञ्जायतनं फल- ब समापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

१७. बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो - पूरिमा पूरिमा बहिद्धारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, अ वोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, अनलोमं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स अनन्तर-पच्चयेन पच्चयो - बहिद्धारम्मणं चृतिचित्तं अज्भत्तारम्मणस्स उप-पत्तिवित्तस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धारम्मणं भवञ्जं अज्भत्ता- 16 रम्मणाय आवज्जनाय अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धारम्मणा खन्धा अज्भत्तारम्मणस्स बुट्टानस्स अनन्तरपच्चयेन पच्चयो। (२)

### समनन्तरपच्चयादि

१८. अज्भत्तारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्य धम्मस्य समनन्तरपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... सहजातपच्चयेन पच्चयो, अञ्ज-मञ्जपच्चयेन पच्चयो, निस्सयपच्चयेन पच्चयो।

### उपनिस्सयपच्चयो

१९. अज्ञकतारम्मणो' धम्मो अज्ञकतारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो - आरम्मण्पितस्सयो, अनन्तरूपिनस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – अज्भत्तारम्मणा अनिच्चा-नुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना, अज्झत्तारम्मणाय अनिच्चा-नुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन अ पच्चयो। (१)

१-१. सी०, स्या० पोत्वकेसु नरिया 40 2- 48

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्य धम्मस्य उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ...पे o ...। पकतूपनिस्सयो – अज्भत्तारम्मणा अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना बहिद्धारम्मणाय अनिच्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो। (२)

२०. बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स उप-निस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – अनन्तरूपनिस्सयो, पक्तूपनिस्सयो ... पे० ... । पक्तूपनिस्सयो – बहिद्धारम्मणा अनिञ्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना बहिद्धारम्मणाय अनिञ्चानुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, 10 अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स उपनिस्सय-पच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूप-निस्सयो ... पेठ ... । पकतूपनिस्सयो – बहिद्धारम्मणा अनिच्चानु-पस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपस्सना अज्भत्तारम्मणाय अनिच्चा-10 नुपस्सनाय, दुक्खानुपस्सनाय, अनत्तानुपस्सनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (२)

### आसेवनपच्चयो

B. 461

२१. अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्य धम्मस्य आसेवनपच्चयेन पच्चयो -पुरिमा पुरिमा अज्भतारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं अज्भतारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन अपच्चयो। (१)

अज्भतारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चये – अज्भत्तारम्मणं अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (२)

बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आसेवन-पच्चयेन पच्चयो – पुरिमा पुरिमा बहिद्धारम्मणा खन्धा पच्छिमानं पच्छिमानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं आसेवनपच्चयेन पच्चयो। बहिद्धारम्मणं अनुलोमं गोत्रमुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मगास्स, बोदानं मगास्स आसेवनपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### कस्मयस्वयो

२२. अज्भतारम्मणो धम्मो अज्भतारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अज्भता-रम्मणा चेतना सम्पयुनकानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पटि-सन्धिक्खणे ... पेठ ...। नानाखणिका – अज्भतारम्मणा चेतना विपाकानं अज्भतारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

अज्भतारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स कम्म-पच्चयेन पच्चयो। नानाखणिका – अज्भतारम्मणा चेतना विपाकानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। (२)

बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयन पञ्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – बहिद्धारम्मणा चेतना 10 सम्पयुत्तकानं खन्यानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्खणे ... पे० ...। नानाखणिका – बहिद्धारम्मणा चेतना विपाकानं बहिद्धारम्मणानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अञ्भतारम्मणस्स धम्मस्स कम्मपञ्चयन पच्चयो। नानाखणिका – बहिद्धारम्मणा चेतना विपाकानं अञ्भत्ता- 15 रम्मणानं खन्धानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

### विपाकपच्चयादि

२३. अज्भत्तारम्मणो धम्मो अज्भत्तारम्मणस्स धम्मस्स विवाकपच्चयेन पच्चयो. प्रे०... आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रिय-पच्चयेन पच्चयो, भानपच्चयेन पच्चयो, सम्प-युत्तपच्चयेन पच्चयो, अत्थिपच्चयेन पच्चयो, नित्थपच्चयेन पच्चयो, विवातपच्चयेन पच्चयो, अविवातपच्चयेन पच्चयो।

## (२) सङ्ख्या सुद्धं

२४. हेतुया हे, आरम्मणे चतारि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे चतारि, समनन्तरे चतारि, सहजाते हे, अञ्जमञ्जे हे, निस्सये हे, उपनिस्सये चतारि, आसेवने तीणि, कम्मे चतारि, विपाके हे ...पेo ... (सब्बत्य द्वे), सम्पयुत्ते हे, अत्यिया द्वे, नित्यया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते द्वे (एवं गणेतब्बे)।

अनुलोमं।

# पच्चनीयुद्धारो

२५. अज्भतारमणो धम्मो अज्भतारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन व पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अज्भत्तारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो।(२)

बहिद्धारम्मणो धम्मो बहिद्धारम्मणस्स धम्मस्स आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, सहजातपच्चयेन पच्चयो, उपनिस्सयपच्चयेन 10 पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो। (१)

बहिद्धारम्मणो धम्मो अज्ञक्ततारम्मणस्य धम्मस्य आरम्मण-पञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

## २. पच्चयपच्चनीयं

## सङ्ख्या

२६. नहेतुया चतारि, नआरम्मणे चत्तारि, नअधिपतिया चत्तारि, 18 नअनन्तरे चत्तारि, (सिङ्क्ष्तं, सब्बत्थ चत्तारि), नपुरेजाते नपच्छा-जाते नआसेवने ... पे० ... नविष्पयुत्ते चत्तारि ... पे० ... नोअविगते' चत्तारि (एवं गणेतब्वं)।

पच्चनीयं ।

## ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

२७. हतुपच्चया नआरम्मणे हे, नअघिपतिया हे, नअनन्तरे नसमनन्तरे नउपनिस्सये नआसेवने नकम्मे...पे०...नोनित्थया श्र नोविगते हे (सब्बत्थ हे, एवं गणेतब्बं)।

अनुलोमपच्चनीयं ।

B. 463

१. नोविगते – सी०।

### ४. पञ्चयपञ्चनीयानुकोमं

२८. नहेतुपच्चया आरम्मणे चत्तारि, अधिपतिया तीणि, अनन्तरे चत्तारि, समनन्तरे चत्तारि, सहजाते अञ्जमञ्जे निस्सये द्वे, उपनिस्सये चत्तारि, आसेवने तीणि, कम्मे चत्तारि, विपाके द्वे... पे०... सम्पयुत्ते द्वे, अत्थिया द्वे, नित्थया चत्तारि, विगते चत्तारि, अविगते द्वे (एवं गणेतव्वं)।

पच्चनीयानुलोमं । पघ्हावारो । अज्झत्तारम्मणत्तिकं निद्रितं ।

-: • :---

# २२. सनिदस्सनसप्पटिघतिकं

## ६१. पटिच्चवारो

१. पच्चयानुलोमं

(१) विसङ्गो

# हेतुपच्चयो

B. 464

१. अनिदस्सनसप्यटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिघो धम्मो उपपञ्जति हेनुपच्चया – अनिदस्सनसप्यटिघो एक महाभूतं पटिच्च हे महाभूता, हे महाभूते पटिच्च एकं महाभूता। अनिदस्सनसप्यटिघे महाभूते पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिघे महाभूते पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिघे चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोटुब्बायतनं पटिच्च चक्खायतनं ...पे० ... रसायतनं ...पे० ...। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पिटच्च सनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्पञ्जति हेतुपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते पिटच्च सनिदस्सन-सप्पटिघं चित्तसभुट्टानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पिटच्च 10 रूपायतनं। (२)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघों धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघं चित्तसमुट्टानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च आपोधातु, इत्थिन्द्रियं ...पे० ... कबळीकारो अहारो। (३)

अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनअप्पटिषो च धम्मा उप्पउजिन्त हेतुपच्चया – अनिदस्सन-सप्पटिषे महाभूते ,पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टःबायतनं पटिच्च श्र रूपायतनं, आपोषातु, इन्द्रियं ...पे० ... कबळीकारो आहारो। (४)

१. अनिवस्सनसप्पटियो – सी०, स्या०। २. इन्द्रियं – सी०, स्या०, एवमुपरि पि।

अनिदस्सनसप्यटिषं धम्मं पिटच्च अनिदस्सनसप्यटिषे च अनिदस्सनअप्यटिषे च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेनुपच्चया – अनिदस्सन-सप्यटिषं एकं महामूतं पिटच्च हे महामूता आपोधातु च, हे महामूते पिटच्च एकं महामूतं आपोधातु च। अनिदस्सनसप्यटिषे महामूले पिटच्च अनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सन अप्यटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं क कटलारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पिटच्च चक्कायतनं ... पे० ... रसा-यतनं, आपोधातु, इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। (५)

अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनसप्पटिषो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिदस्सन-सप्पटिषे महाभूते पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनसप्पटिषं ण च चित्तसमुद्वानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं। (६)

अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघो च अनि-दस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पज्जित्त हेतुपच्चया — अनिदस्सनसप्पटिघं महाभूते पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सन- 15 सप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं, आपोघात्, इत्थिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। (७)

२ अनिदस्सनअप्यिष्ठं बम्मं पिटच्च अनिदस्सनअप्यिष्ठो धम्मो उप्पज्जित हेतुपच्चया – अनिदस्सनअप्यिष्ठं एकं खन्धं पिटच्च अत्यो खन्धा अनिदस्सनअप्यिष्ठं चं चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... हे खन्धं पिटच्च हे खन्धा अनिदस्सनअप्यिष्ठं च चित्तसमुद्वानं रूपं। पिटसिक्खणे अनिदस्सनअप्यिष्ठं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा अनिदस्सनअप्यिष्ठं च चत्तारूपं ... पे० ... हे बन्धं ... पे० ... हे बन्धं अनिदस्सनअप्यिष्ठं च कटतारूपं ... पे० ... हे बन्धं ... पे० ... इत्याहर्षं ... पे० ... इत्याहर्याहर्षं ... पे० ... इत्याहर्यं ... पे० ... इत

अनिदस्सनअप्पटिषं धम्मं पटिच्च' सनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया – अनिदस्सनअप्पटिषे सन्धे पटिच्च सनिदस्सन-

१. सी० पोत्यके नत्यि।

सप्पटिषं चित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्धे पटिच्न सनिदस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं। आपोधातुं पटिच्च सनिदस्सन-सप्पटिषं चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पटिच्च रूपायतनं। (२)

अतिदस्सनअप्यटिषं धम्मं पिटच्च अतिदस्सनसप्यटिषो धम्मो उप्पच्चति हेतुपच्चया – अतिदस्सनअप्यिष्ठे खन्धे पिटच्च अतिदस्सन-सप्यिषं चित्तसमुद्रानं रूपं। पिटसन्धिक्खणे अतिदस्सनअप्यिष्ठे खन्धे पिटच्च अतिदस्सनसप्यिष्ठिषं कटत्तारूपं। आपोधातुं पिटच्च अतिदस्सन-सप्यिष्ठं चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पिटच्च क्ष्यायतनं ... पे० ... रसायतनं। (३)

B. 466

अतिदस्तनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च सनिदस्तनसप्यटिषो च अनिदस्तनअप्यटिषो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चया – अतिदस्तन-अप्यटिषं एकं खन्षं पटिच्च तयो खन्धा सनिदस्तनसप्यटिषं च अनिदस्तनअप्यटिषं एकं खन्षं पटिच्च तयो खन्धा सनिदस्तनअप्यटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं ... पेट ... हे खन्धे ... पे० ... हे पटिच्च तयो खन्धा। सनिदस्तनसप्यटिषं च अनिदस्तनअपटिषं च कटत्तारूपं ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... हे खन्धे ... पे० ... आपोधातुं पटिच्च सनिदस्तनसप्यटिषं च अनिदस्तन-अप्यटिषं च अनिदस्तन-अप्यटिषं च अनिदस्तन-अप्यटिषं च अनिदस्तन-अप्यटिषं च अनिदस्तन-अप्यटिषं च अनिदस्तन-अप्यटिषं च वित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पटिच्च स्नायतमं, इत्थिन्द्रियं ... पे० ... अबळीकारो आहारो। (४)

अितदस्सनअप्पटिषं घम्मं पिटच्च अनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनअप्पटिषो च घम्मा उप्पज्जित्त हेतुपच्चया – अनिदस्सन-अप्पटिषं एकं अन्यं पिटच्च तयो अन्या अनिदस्सनसप्पटिषं च अनि-दस्सनअप्पटिषं च चित्तसमुद्रानं रूपं ...पे० ... वे अन्ये ...पे० ... पिट-सन्धिक्षणे अनिदस्सनअप्पटिषं एकं अन्यं पिटच्च तयो अन्या अनि-उद्य दस्सनप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च कटत्तारूपं ...पे० ... वे अन्ये ...पे० ... अपोधातुं पिटच्च अनिदस्सनस्पटिष्ठं च अनिदस्सन-अप्पटिषं च चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । आपोधातुं पिटच्च चक्खायतनं ...पे० ... रसायतनं, इत्यिन्द्रियं ...पे० ... कबळी-कारो आहारो। (५)

१. अनिदस्सनअप्पटियं – सी० ।

अनिवस्सनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च सनिवस्सनसप्यटिषो च अनिवस्सनसप्यटिषो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चया — अनिवस्सन-अप्यटिषे खन्धे पटिच्च सनिवस्सनतप्यटिषं च अनिवस्सनतप्यटिषं च चित्तसस्प्रहानं रूपं। पटिसन्धिक्षकणे अनिवस्सनअप्यटिषे खन्धे पटिच्च सनिवस्सनसप्यटिषं च अनिवस्सनसप्यटिषं च कटत्तारूपं। आपोषातुं व पटिच्च सनिवस्सनसप्यटिषं च अनिवस्सनसप्यटिषं च चित्तसमुद्वानं रूपंटच्च सनिवस्सनसप्यटिषं च जित्तसम्प्रदानं च चित्तसमुद्वानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं च अपोषातुं व परिच्च स्पायतनं, चक्कायतनं ... पे० ... रसायतनं। (६)

अनिदस्सनअप्यिषं धम्मं पिटच्च सिनदस्सनसप्यिष्टिषो च अनिदस्सनसप्यिष्टिषो च अनिदस्सनअप्यिष्टिषो च अमिदस्सनअप्यिष्टिषो च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतु- १० पच्चया - अनिदस्सनअप्यिष्टिषं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा सिन-दस्सनसप्यिष्टिषं च अनिदस्सनअप्यिष्टिषं च अनिदस्सनअप्यिष्टिषं च अनिदस्सनअप्यिष्टिषं च अनिदस्सनअप्यिष्टिषं एकं खन्धं पिटच्च तयो खन्धा सिनद्स्सनसप्यिष्टिषं च अनिदस्सनअप्यिष्टिषं च चित्तसमुद्वानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पिटच्च रूपायतनं चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं, इत्यि-

B. 467

३. अनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च धम्मं पिटच्च अ सिनदस्सनसप्यटिषो धम्मो उप्यज्जित हेतुपच्चया – अनिदस्सनअप्यटिषं सन्धं च महाभूते च पिटच्च सिनदस्सनसप्यटिषं चित्तसमृद्वानं रूपं। पिटसिन्धक्खणे अनिदस्सनअप्यटिषं सन्धं च महाभूते च पिटच्च सिन-दस्सनसप्यटिषं कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्यटिषं महाभूते च आपो-घातुं च पिटच्च सिनदस्सनसप्यटिषं चित्तसमृद्वानं रूपं कटत्तारूपं अ उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं च आपोषातुं च पिटच्च रूपायतनं। (१)

अनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषो धम्मो उप्यज्जिति हेतुपच्चया – अनिदस्सनअप्यटिषे खन्बे च महाभूते च पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषं चित्तसमुट्टानं रूपं।

१. सन्धे च महाभूते -सी०, स्पा०।

पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्धे व महामूते व पटिच्च अनि-दस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महामूतं च आपोघातुं च पटिच्च द्वे महामूता, द्वे महामूते च आपोघातुं च पटिच्च एकं महामूतं। अनिदस्सनसप्पटिषे महामूते च आपोघातुं च उ पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषं चित्तसमुद्रानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्ठब्बायतनं च आपोघातुं च पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसा-यतनं। (२)

अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च घम्मं पटिच्च
अनिदस्सनअप्पटिषो घम्मो उप्पञ्जित हेतुपच्चया – अनिदस्सन10 अप्पटिषे खन्षे च महाभूते च पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं चित्तसमृद्धानं
रूपं। पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्षे च महाभूते च
पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं कटतारूपं। अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते
च आपोधातुं च पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं चित्तसमृद्धानं रूपं
कटतारूपं उपादारूपं। फोटुब्बायतनं च आपोधातुं च पटिच्च
15 इत्यिन्द्रयं...पे०...कबळीकारो आहारो। (३)

अनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पञ्जन्ति हेतुपञ्चया — अनिदस्सनअप्पटिघे खन्धे च महाभूते च पटिच्च सनि-दस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुद्धानं रूपं। पटि-श्रा सिध्यस्त्रणे अनिदस्सनअप्पटिघं च च महाभूते च पटिच्च सनि-दस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च कटत्तारूपं। अनिदस्सन-सप्पटिघे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुद्धानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टज्वायतनं च आपोधातुं च पटिच्च रूपायतनं, इत्यिन्द्रियं...पे०... कवळीकारो आहारो। (४)

अनिवस्सनसप्पटिघं च अनिवस्सनअप्पटिघं च घम्मं पटिच्च अनिवस्सनसप्पटिघो च अनिवस्सनअप्पटिघो च धम्मा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया – अनिवस्सनअप्पटिघे खन्धे च महाभूते च पटिच्च अनि-वस्सनसप्पटिघं च अनिवस्सनअप्पटिघं च चित्तसमुद्वानं रूपं।' अ पटिसन्धिम्बणे अनिवस्सनअप्पटिघं बन्धे च महाभूते च पटिच्च

B. 468

अनिवस्सनसप्यटिषं च अनिवस्सनअप्यटिषं च कटत्तारूपं। अनि-दस्सनसप्यटिषे महासूते च आपोधातुं च पटिच्च अनिवस्सनसप्यटिषं च अनिवस्सनअप्यटिषं च चित्तसमुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं च आपोधातुं च पटिच्च चक्खायतनं ...पे० ... रसायतनं, इत्यिन्द्रियं ...पे० ... कबळीकारो आहारो। (५)

अनिदस्तनसप्यिष्टं च अनिदस्सनअप्यिष्टं च धम्मं पिटच्च सिनदस्तनसप्यिष्टिं च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चा — अनिदस्सनसप्यिष्टिं च धम्मा उप्यज्जन्ति हेतुपच्चा — अनिदस्सनअप्यिष्टं खन्यं च महाभूते च पिटच्च सिनदस्तनसप्यिष्टं च जित्तस्सुद्धानं रूपं। पिट-सिन्धक्षणं अनिदस्सनअप्यिष्टं च जित्तस्त्रमुद्धानं रूपं। पिट-सिन्धक्षणं अनिदस्सनअप्यिष्टं च करनारूपं। अनिदस्सन सप्यिष्टं च करनारूपं। अनिदस्सन सप्यिष्टं च करनारूपं। अनिदस्सन सप्यिष्टं च सिनदस्तनसप्यिष्टं च कर्मान्दरस्त च आपोधातुं च पिटच्च सिनदस्सनतप्यिष्टं च करनारूपं। पोट्टच्चा-दस्सनतप्यिष्टं च जित्तस्मिन्द्रानं रूपं करनारूपं उपादारूपं। पोट्टच्चा-यतनं च आपोधातुं च पिटच्च रूपायतनं, चक्खायतनं ...पे० ... रसा-यतनं। (६)

अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च धम्मं पिटच्च सिनिदस्तनसप्पटिषो च अनिदस्तनसप्पटिषो च अनिदस्तनसप्पटिषो च अनिदस्तनसप्पटिषो च धम्मा उप्पजनित हेनुपच्चया — अनिदस्तनसप्पटिषं खन्धे च महाभूते च पटिच्च सिनदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च वित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसिन्धक्षणं अनिदस्तनअप्पटिषं खन्धे च महाभूते च पटिच्च सिनदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनसप्पटिषं च सिनदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च कद्तारूपं। अनिदस्तनसप्पटिषं महाभूतं च आपोषातुं च पटिच्च सिनदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च अनिदस्तनअप्पटिषं च अनिदस्तनसप्पटिषं च अनिदस्तनः च अपोषातुं च पटिच्च स्पायतनं, उपादारूपं। फोटुब्बायतनं च आपोषातुं च पटिच्च रूपायतनं, अवद्यायतनं ... पं० ... स्तायतनं, इत्याद्वायं ... पं० ... कवळीकारो आहारो। (७)

आरम्मणपच्चयो

४. अनियस्सनअप्यटिघं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिघो धम्मो उप्पज्जति आरम्मणपच्चया – अनिदस्सनअप्यटिघं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे...पे०...पटिसन्धिक्खणे अनि-दस्सनअप्यटिषं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा...पे०...हे खन्धे ...पे०...वत्थुं पटिच्च खन्धा। (१)

### अधिपतिपच्चयो

५. अनिदस्तनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्तनसप्पटिघो

 धम्मो उप्पज्जित अधिपतिपच्चया – अनिदस्तनसप्पटिघं एकं महाभूतं
पटिच्च द्वे महाभूता, द्वे महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं। अनिदस्तन-सप्पटिघे महाभूते पटिच्च चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं। (१)

(अनिदस्सनसप्पटिघमूलके इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभजितब्बा, परियोसानपदा नित्य)।

- ६. अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघं धम्मो उप्पच्नति अधिपतिपच्चया अनिदस्सनअप्पटिघं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा अनिदस्सनअप्पटिघं चं चित्तसमुद्वानं रूपं ... पे० ... द्वे खन्धं ... पे० ... अपोधातुं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघं चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं।
- (इमिना कारणेन अनिदस्सनअप्पटिघमूलके सत्त पञ्हा विभिज्ञतब्बा, निट्ठानपदा नित्य)।
- ७. अनिदस्सनसप्पिटघं च अनिदस्सनअप्पिटघं च धम्मं पिटच्च सिनदस्सनसप्पिटघो धम्मो उप्पज्जित अघिपितपच्चया — अनिदस्सनअप्पिटिघे खन्धे च महाभूते च पिटच्च सिनदस्सनसप्पिटिघं क्ष वित्तसमुद्वानं रूपं। अनिदस्सनअप्यिटिघे महाभूते च आपोघातुं च पिटच्च सिनदस्सनसप्पिटिघं चित्तसमुद्वानं रूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन सत्त पि पञ्हा विभजितब्बा )।

### अनन्तर-समनन्तरपच्चया

B. 470

८. अनिदस्सनअप्पटिघं घम्मं पिटच्च अनिदस्सनअप्पटिघं घम्मो उप्पज्जति अनन्तरपच्चया, समनन्तरपच्चया (आरम्मण-अ सिंदसं)।

१. सी ॰ पोत्यके नत्य । २. स्था ॰ पोत्यके नत्य ।

### सहजातपच्चयो

९. अनिदस्सनसप्यिटघं घम्मं पिटच्च अनिदस्सनसप्यिटघो घम्मो उपपञ्जित सहजातपच्चया — अनिदस्सनसप्यिटघं एकं महाभूतं पिटच्च द्वे महाभूता, द्वे महाभूते पिटच्च एकं महाभूतं। अनिदस्सन-सप्यिटघे महाभूते पिटच्च अनिदस्सनसप्यिटघं चित्तसमुद्धानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। फोट्टव्वायतनं पिटच्च चक्खायतनं ...पे०... ब रसायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्धानं, उत्तुसमृद्धानं, असञ्जसत्तानं एकं महाभूतं पिटच्च द्वे महाभूता ...पे०...।

(अनिदस्सनसप्पटिघमूलका सत्त पञ्हा **इमिना कारणेन** विभजितस्बा)।

१०. अनिदस्सनअप्यटिषं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिषं १० धम्मो उप्पच्जित सहजातपच्चया — अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खत्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सनअप्यटिषं चित्तसमुद्वानं च रूपं...पे० ... द्वे खन्ये ...पे० ... पटिसन्यिक्षणे अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सनअप्यटिषं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सनअप्यटिषं कटत्ता च रूपं ... पे० ... द्वे खन्ये ... पे० ... खन्ये पटिच्च वत्यु , वत्युं पटिच्च खन्या । आपोषातुं पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं । आपोषातुं पटिच्च इत्यद्विद्यं ... पे० ... कबळीकारो आहारो । बाहिरं, आहार-समुद्वानं, उनुतमुद्वानं, असञ्जसत्तानं आपोषातुं पटिच्च अनिदस्सन-अप्यटिषं कटत्तारूपं । उपादारूपं ।

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलके सत्त पञ्हा इमिना कारणेन 🔊 कातब्बा)।

११. अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च धम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित सहजातपच्चया — अनि-दस्सनअप्पटिषे खन्थे च महाभूते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषे चित्त-समुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्पटिषे खन्धे च महाभूते च अपिटच्च सनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च अपिटच्च सनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोषातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषे कटत्तारूपं। अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च

सी०, स्था० पोत्थकेस् नत्थि।

रूपं उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं च आपोधातुं च पटिच्च रूपायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विभजितब्बा)।

#### अञ्चमञ्चपस्त्रयो

१२. अनिदस्सनसप्पटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उप्परजति अञ्जमञ्जपच्चया – अनिदस्सनसप्पटिघो एकं महा-भृतं पटिच्च द्वे महाभृता, द्वे महाभृते पटिच्च एकं महाभृतं। (१)

अनिदस्सनसप्पटिषं घम्मं पटिच्च' अनिदस्सनअप्पटिषो घम्मो 10 उप्पच्जति अञ्जमञ्जयच्चया – अनिदस्सनसप्पटिषे महाभूते पटिच्च आपोषात्। (२)

अनिदस्सनसप्यटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषो च अनिदस्सनअप्यटिषो च धम्मा उप्यज्जन्ति अञ्जमञ्जपच्चया – अनि-दस्सनसप्यटिषं एकं महाभूतं पटिच्च द्वे महाभूता आपोधातु च, द्वे 14 महाभूते पटिच्च एकं महाभूतं आपोधातु च। बाहिरं .... पे० ....। (३)

१३. अनिदस्सनअप्पटिघं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिघों घम्मो उप्पज्जित अञ्जमञ्जपच्चया – अनिदस्सनअप्पटिघों एकं खत्थं पटिच्च तयो खत्था ... पे० ... द्वे खत्ये ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे अनि-दस्सनअप्पटिघं एकं खत्यं पटिच्च तयो खत्या बत्यु च ... पे० ... द्वे 20 खत्ये ... पे० ... खत्ये पटिच्च बत्यु, बत्युं पटिच्च खत्या। (१)

अनिदस्सनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषो' धम्मो उप्पञ्जति अञ्जमञ्जपच्चया – आपोधातुं पटिच्च अनिदस्सन-सप्यटिषा महाभृता। बाहिरं ...पे० ...। (२)

१४. अनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च धम्मं अ पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो उपपज्जति अञ्जमञ्जपच्चया —

सी ० पोत्यके नित्कः। २-२. सी ०, स्या ० पोत्यकेषु नित्य, एवमुपरि पि । ३. अनि-दस्सनसप्यटिवं – सी ० । ४. अनिदस्सनअप्यटिवो – सी ० ।

अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं च आपोधातुं च पटिच्च हे महाभूता, हे महाभूतं व आपोधातुं च पटिच्च एकं महाभूतं। बाहिरं... पे० ...। (१)

#### निस्सयपच्चयावि

१५. अनिदस्सनसप्पटिघं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो उपपञ्जति निस्सयपच्चया, उपनिस्सयपच्चया, पुरेजातपच्चया, आसेवनपच्चया, कम्मपच्चया, विपाकपच्चया, आहारपच्चया, इन्द्रियपच्चया, आगनपच्चया, मग्गपच्चया, सम्पयुन्तपच्चया, विष्पयुत्त-पच्चया, अत्थपच्चया, नित्थपच्चया, विष्पयुत्त-

### (२) सङ्ख्या सर्वे

१६. हेतुया एकवीस, आरम्मणे एकं, अधिपतिया एकवीस, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस, अञ्जमञ्जे छ, निस्सये एकवीस, उपनिस्सये एकं, पुरेजाते एकं, आसेवने एकं, कम्मे 10 एकवीस, विपाके आहारे एकवीस, इन्द्रिये एकवीस, भ्राने ममों एकवीस, सम्पयुत्ते एकं, विष्पयुत्ते एकवीस, अस्थिया एकवीस, नित्यया एकं, विष्पयुत्ते एकवीस, अस्थिया एकवीस, नित्यया एकं, विषया एकं, विषया

अनुलोमं ।

### २. प<del>च्चयपच्चनीयं</del>

# (१) विभङ्गो

# नहेतुपच्चयो

१७. अनिदस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जित नहेतुपच्चया — अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं १० पटिच्च द्वे महाभूतं, द्वे महाभूतं पटिच्च एकं महाभूतं। अनिदस्सन-सप्पटिषं महाभूतं पटिच्च अनिदस्सन-सप्पटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं कटलारूपं उपादारूपं। फोटुःबायतनं पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उत्तुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं अनि-दस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं पटिच्च द्वे महाभूता, द्वे महाभूते पटिच्च १० एकं महाभूतं पटिच्च ... पे० ...।

B. 472

१-१. सी०, स्या० पोत्पकेंस् नत्यि।

(अनिदस्सनसप्पटिश्रमूलके इमिना कारणेन सत्त पि पञ्हा विभिजतब्बा)।

B. 478

१८. अनिदस्सनअप्पटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं धम्मो उपपञ्जति नहेतुपच्चया – अहेतुकं अनिदस्सनअप्पटिषं एकं क्षत्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सनअप्पटिषं च वित्तसमुट्टानं च स्पं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धित्रव्यणे अनिदस्सन-अप्पटिषं एकं खन्यं ... पे० ... अहेतुकपटिसन्धित्रव्यणे अनिदस्सन-अप्पटिषं एकं खन्यं पटिच्च तयो खन्या अनिदस्सन-अप्पटिषं च कटत्ता- रूपं ... पे० ... खन्यं पटिच्च वत्यु, वत्युं पटिच्च खन्या। आपोधातुं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं चित्तसमुट्टानं रूपं कटत्तारूपं उपादा10 रूपं। आपोधातुं पटिच्च इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। बाहिरं, आहारासमुद्धानं, उत्तुसमुद्धानं, अञ्ज्ञसत्तानं आपोधातुं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषं कटत्तारूपं उपादारूपं। विचिकच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्ये पटिच्च विचिकच्छासहगते उद्धच्चसहगते खन्ये पटिच्च विचिकच्छासहगते। उद्धच्चसहगते खन्ये पटिच्च

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलका इमिना कारणेन सत्त पञ्हा 15 विभजितब्बा)।

१९. अनिदस्सनसप्यटिषं च अनिदस्सनअप्यटिषं च धम्मं पिटच्च सनिदस्सनसप्यटिष्ठो धम्मो उप्यज्जित नहेतुपच्चया – अहेतुकं अनिदस्सनअप्यटिष्ठे खन्षे च महाभूते च पिटच्च सनिदस्सनसप्यटिष्ठं चित्तसमुद्वानं रूपं। अहेतुकंपटिसन्यिक्षक्यो अनिदस्सनअप्यटिष्ठं खन्षे च महाभूते च पिटच्च सनिदस्सनसप्यटिष्ठं करतारूपं। अनिदस्सनसप्यटिष्ठं करतारूपं। अनिदस्सनसप्यटिष्ठं महाभूते च आपोष्ठातुं च पिटच्च सनिदस्सनसप्यटिष्ठं चित्तसमुद्वानं रूपं करतारूपं। अपायारूपं। फोट्टब्बायतनं च आपोष्ठातुं च पिटच्च रूपायतनं। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उनुसमुद्वानं, असञ्ज-सत्तानं अनिदस्सनसप्यटिष्ठं महाभूते च आपोष्ठातुं च पिटच्च सनि-

(इमिना कारणेन सत्त पञ्हा वित्यारेतव्बा असम्मोहन्तेन)।

#### नआरम्मणपच्चयो

२०. अनिदस्सनसप्यटिघं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिघो धम्मो उप्पञ्जति नआरम्मणपच्चया - अनिदस्सनसप्यटिघं एकं महाभूतं पटिच्च हे महाभूता, हे बहाभूते बिटच्च एकं महाभूतं। अतिदस्सन-सप्पटिषे महाभूते पटिच्च अतिदस्सनसप्पटिष्टं चित्तसमुट्ठानं रूपं कटत्तारूपं उपादारूपं। फोट्टःबायतनं पटिच्च चक्खायतनं ... पे० ... रसायतनं। बाहिरं, आहारसमुट्ठानं, उतुसमुट्ठानं, असञ्ज्ञसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं पटिच्च हे महाभूता, हे महाभूते <sup>5</sup> पटिच्च एकं महाभूतं ... पे० ...।

B. 474

(अनिदस्सनसप्पटिघमूलका इमिना कारणेन सत्त पि अञ्हा वित्यारेतब्बा)।

२१. अनिदस्सनअप्यटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिषो धम्मो उप्यज्जित नआरम्भणपच्चया – अनिदस्सनअप्यटिषे खन्षे 10 पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं। पटिसन्धिक्षणं अनिदस्सनअप्यटिषं खन्षे पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिषं क्ट्रतारूपं। खन्षे पटिच्च वर्षु ... पे० ... आपोधातुं पटिच्च अनिदस्सनअप्यटिषं वित्त-समुद्वानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। आपोधातुं पदिच्च इत्यिन्द्रियं ... पे० ... कबळीकारो आहारो। बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उत्यसमुद्वानं, उत्तसमुद्वानं, उत्तसमुद्वानं, उत्तसमुद्वानं, उत्तसमुद्वानं, उत्तरमुद्वानं, अत्तरमुद्वानं, उत्तरमुद्वानं, उत्तरमुद्वा

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलके इमिना कारणेन सत्त पि पञ्हा वित्यारेतब्बा)।

२२. अनिदस्सनसप्पटिघं च अनिदस्सनअप्पटिघं च घरमं अ
पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघो धरमो उप्पज्जित नआरम्मणपच्चया —
अनिदस्सनअप्पटिघे खन्ये च महामूर्ते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं
जित्तसमुद्रानं रूपं। पटिसन्धिक्षणे अनिदस्सनअप्पटिघे खन्ये च
महामूर्ते च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं कटतारूपं। अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सनिदस्सन-सप्पटिघं जिल्लअस्मुद्रानं रूपं कटतारूपं उपादारूपं। फोट्ट-बायतनं च आपोधातुं च
पटिच्च रूपायतनं। बाहिर्, आहारसमुद्रानं, उत्तुवमुद्रानं, असञ्ज्ञसत्तानं अनिदस्सनसप्पटिघे महाभूते च अपोधातुं च पदिच्च सनिदस्सनसप्पटिघं कटतारूपं उपादारूपं।

् (घटने इसिना कारणेन सत्त दियः,पञ्चा विमजितव्या)। ॐ प॰२–६३ B. 475

#### नअविपतिपच्चयावि

२३. अनिदस्सनसप्यटिषं घम्मं पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषो धम्मो उप्पञ्जित नअघिपतिपच्चया (सहजातसिदसं), नअनन्तर-पच्चया, नसमनन्तरपच्चया, नअञ्जमञ्जपच्चया – अनिदस्सनसप्यटिषे महामूते पटिच्च अनिदस्सनसप्यटिषं चित्तसमुद्वानं रूपं कटत्तारूपं उ उपादारूपं। फोट्टब्बायतनं पटिच्च चक्चायतनं ... पे० ... रसायतनं ... बाहिरं, आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्जसत्तानं महामूते पटिच्च अनिदस्सनसप्पटिषं कटत्तारूपं उपादारूपं।

(इमिना कारणेन एकवीस पञ्हा विभजितब्बा)।

नउपनिस्सयपच्चया, नपुरेजातपच्चया, नपच्छाजातपच्चया, विश्व स्वाद्य समुद्वानं, उतुसमुद्वानं, अनिदस्सनसप्यटिषं एकं महाभूतं पटिच्च हे महाभूता, हे
सहाभूते पटिच्च एकं महाभूतं। अनिदस्सनसप्यटिषं महाभूते पटिच्च
अनिदस्सनसप्यटिषं उपादारूपं (कम्मं विभिन्नत्व नकम्मेनेव एकवीस
पञ्झ कातब्बा), नविषाकचच्या (पटिसन्धि पि कटता पि नित्य,

15 पञ्चवोकारेयेव कातब्बा), नआहारपच्चया — बाहिरं, उनुसमुद्वानं,
असञ्जसत्तानं ... पे० ... (इमिना कारणेन विभज्ञित्वा एकवीसा पि)।

### नद्रन्टियपस्चयादि

२४. अनिवस्सनसप्पटिषं धम्मं पटिच्च अनिवस्सनसप्पटिषो धम्मो उप्पज्जितं नइन्द्रियपच्चया – बाहिरं , आहारसमुट्टानं, उतु-समुट्टानं, अनिवस्सनसप्पटिषं एकं महाभूतं ... पे० ... असञ्ज्ञसत्तानं थ महाभूतं पटिच्च रूपजीवितिन्द्रयं (सङ्क्षित्तं, सब्बे पञ्हा विभिज्ञ-तब्बा), नभानपच्चया – बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुट्टानं, असञ्ज्ञ-सत्तानं एकं महाभूतं (सङ्क्षित्तं, सत्त पि पञ्हा विभजित्व्बा)।

अनिदस्सनअप्पटिषं धम्मं पटिच्च अनिदस्सनअप्पटिषो धम्मो उप्पज्जति नक्षानपच्चया – पञ्चिबञ्जाणसहंगतं एकं सन्धं पटिच्च अत्यो सन्धा ... पे० ... द्वे सन्धे ... पे० ... बाहिरं, आंहारसमुट्टानं, उतु-

१. बनिदस्सनबप्पदिषं –सी०, स्या०। २-२. सी०, स्वा० पोत्वकेसु नरिय।

समुद्रानं, असञ्जसत्तानं आपोबातुं पटिच्च अनिवस्सनअप्पटिषं कटता-रूपं उपादारूपं।

# (एवं सत्त पि पञ्हा विभजितब्बा)।

२५. अनिदस्सनसप्पटिषं च अनिदस्सनअप्पटिषं च घम्मं पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषो घम्मो उप्पज्जित नभानपच्चया – बाहिरं, अ आहारसमुद्वानं, उतुसमुद्वानं, असञ्ज्ञसत्तानं ... पे० ... अनिदस्सन-सप्पटिषे महाभूते च आपोधातुं च पटिच्च सनिदस्सनसप्पटिषं कटत्ता-रूपं उपादारूपं।

(एवं सत्त पि पञ्हा विभजितब्बा), नमम्मपञ्चया (नहेतु-सदिसं कातब्बं। परिपुण्णं, मोहो नत्यि), नसम्पयुत्तपञ्चया, <sup>10</sup> नविष्पयुत्तपञ्चया (परिपुण्णं), नौनत्थिपञ्चया, नोविगतपञ्चया।

# (२) सह्चाया

२६. नहेतुया एकवीस, नआरम्मणे एकवीस, नअधिपतिया एकवीस (सिद्धाः संस्वत्य एकवीस), नोनित्यया एकवीस, नोविगते एकवीस (एवं गणेतब्वं)।

पच्चनीर्य ।

# ३. पच्चयानुलोमपच्चनीयं

#### हेतुन्

२७. हेतुपच्चया नआरम्मणे एकवीस, नअघिपतिया एकवीस 15 ... पे o ... नकम्मे एकं, निवपाके एकवीस, नसम्पयुत्ते एकवीस, निवप्य- युत्ते एक', नोनित्यया एकवीस, नोविगते एकवीस (एवं गणेतःवं)। अनुष्ठोमपच्चनीयं।

# ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

# न्देवुड्ड

२८ नहेतुपच्चया आरम्मणे एकं, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस ...पे० ... भाने एकवीस, मग्गे एकं', सम्पयुत्ते

र. एक्सीस-सीव, स्थाव ।

R. 477

ं **प्रकृति** रीत

एकं, विष्ययुत्ते एकवीस, अत्थिया एकवीस, नत्थिया एकं, विगते एकं, अविगते एकवीस (एवं गणेतः वं)।

प<del>ण्यनी</del>यानुलोमं । पटिच्चवारो ।

## § २-६. सहजातवारो-सम्पय्त्तवारो

(सहजातवारो पि पच्चयवारो पि निस्सयवारो पि पटिच्च-वारसदिसा, संसट्टवारो पि सम्पयुत्तवारो पि अरूपेयेव कातव्वा)।

# § ७. पञ्हाबारो

१. प<del>च्च</del>यानुलोमं

(१) विभङ्गो

# हेतुवच्चयो

 २९. अनिदस्सनअप्पिटियो धम्मो अनिदस्सनअप्पिटियस्स धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पञ्चयो – अनिदस्सनअप्पिटिया हेतू सम्पयुक्तकानं खन्यानं अनिदस्सनअप्पिटियानं च चित्तसमुद्रानानं रूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। पिटसन्धिम्बखणे अनिदस्सनअप्पिटिया हेत् सम्पयुक्तकानं खन्यानं अनिदस्सनअप्पिटियानं च कटल्लारूपानं हेतुपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्यटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्यटिघस्स घम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो – अनिदस्सनअप्यटिघा हेतू सनिदस्सनसप्यटिघानं चित्तसमृद्वानानं रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो। पटिस्निधक्खणे ...पे० ...। (२)

 (अनिदस्तनअप्पटिघमूलकेयेव इमिना कारणेन सत्त पञ्हा विमिजतब्बा)।

### आरम्भणपच्चयो

३०. सनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – रूपे अनिञ्चतो धुक्खतो अनत्तरी विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ रायो उच्चक्बति, दिट्टि वध्यक्रजति, विधिकिच्छा उप्पञ्जति, उद्बच्च उप्पञ्जति, दोमनस्सं उपपञ्जति, देवन वस्तुना रूपं पस्तित, रूपायतनं वस्तुविक्रभामस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो। सनिवस्सनसप्पटिषा स्नन्धा इद्विविध-जाणस्स, पुट्वेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतस्त्रभाणस्स, आवज्जनाय आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो। चक्ख् ... पे० ... कार्य, सहे गन्धे रसे फोट्टब्बे अनिञ्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति, दिध्बाय सोत्-धातुया सहं सुणाति, सहायतनं सोतिविञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्टब्बायत्कां कायविञ्जाणस्स ... पे० ... अनिदस्सनसप्पटिघा जन्धा इद्धिविष्ठाणस्स, अ पुट्बेनिवासानुस्सतिजाणस्स, अनागतंस्त्राणस्स, आवज्जनाय आरम्मण्-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

३१. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो – दानं दत्वा सीलं समादियासा उपोसथकम्मं कत्वा तं पञ्चवेक्सति, पुत्वे सुचिण्णानि पञ्चवेक्सति, क्ष्माना पञ्चवेक्सित, क्ष्माना पञ्चवेक्सित, क्ष्माना पञ्चवेक्सित, क्ष्माना पञ्चवेक्सित, क्ष्माना पञ्चवेक्सित, क्षिम् पञ्चवेक्सित, निव्धानं पञ्चवेक्सित, निव्धानं पोत्रमुस्स, होदावस्स, मगस्स, फलस्स, आवजजनाय आरम्मणपञ्चयेन पञ्चवेक्सित, पुत्वे समुदाचिण्णे किलेसे जानन्ति ... पे० ... वत्यु, इत्यिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, आपोधातुं, कबळीकारं आहार, अनिदस्सनअप्यदिषे स्वस्था अनिज्वतो ... पे० ... दोमनस्सं उपपञ्चति, वेतोपरियजाणेन अनिदस्सन-अप्पटिषचित्रसं, अनिवस्सन-अप्पटिषचित्रसं, अनिवस्सन-अप्पटिष्म सन्या इद्विविष्याणस्सं, अनिवस्सन-अप्पटिषचित्रसं, अनिवस्सन-अप्पटिषचित्रसं, अनिवस्सन-अप्पटिष्म सन्या इद्विविष्याणस्सं, अनिवस्सन-अप्पटिष्याणस्सं, अनिवस्सन-अप्पटिष्याणस्सं, अनिवस्तिन-अपित्रसं, अनिवस्तिन-अपित्रसं, अनिवस्तिन-अपित्रसं, अनिवस्तिन-विष्याणस्सं, अनिवस्तिन-विष्याणस्सं, अनिवस्तिन-विष्याणसंसं, अनिवस्तिन-विष्याणसंसित्रसंनिक्सिन-विष्याणसंसं, अनिवस्तिन-विष्याणसंसं, अनिवस्तिन

ं के **अधिपतिचन्त्रयो** के प्रकार के क्रिक्

३२. सनिदस्सनसप्पटियो घम्मो अनिदस्सनअप्पटियस्स घम्मस्स अघिपतिपच्चयेन पच्चयो । आरम्भणामिपति – रूपं सर्व कत्वा B. 479

अस्सावेति अभिनन्दति, तं गर्छ कत्वा रागो उप्पज्जति, दिष्टि उप्पज्जति। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो। आरम्मणाधिपति – चक्खुं ...पे० ... कार्य, महोगन्धे रसे फोटुध्वे गर्द कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गर्द कत्वा रागो उपपञ्जति, दिट्टि उपपञ्जति। (१)

३३. अनिदस्सनअप्पटिघो घम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणाधिपति, सहजाताधि-पंति । आरम्मणाधिपति – दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसय
क्ष्ममं कत्वा तं गर्रु कत्वा ... पे० ... काना बुट्टीहत्वा ... पे० ... अरिया मग्गा बुट्टीहत्वा ... पे० ... फलं बुट्टीहत्वा ... पे० ... फलं गर्रु कत्वा ... पे० ... पि ... पर्के गर्रु कत्वा ... पे० ... निब्बानं गरं कत्वा ... पे० ... निब्बानं गरं कत्वा ... निब्बानं गोत्र मुस्स, वोदानस्स, मग्गस्स, फलस्स अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । वत्युं, इत्यिन्द्रियं, पुरिसिन्द्रियं, अहार्या, आयोधातुं, कबळीकारं आहारं, अनिदस्सनअप्पटिघं क्ष्मचं गरं कत्वा अस्मादेति अमिनन्दित, तं गरं कत्वा रागो उप्पज्वति, दिट्टि उप्पज्वति । सहजाताधिपति – अनिदस्सनअपटिघा- घिपति सम्पयुत्तकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघानं च चिस्तसमृद्धानानं रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो । (१)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स

अधिपतिपञ्चयेन पञ्चयो। सहजाताधिपति – अनिदस्सनअप्पटिघाधिपति सनिदस्सनसप्पटिघानं चित्तसमुद्रानानं रूपानं अधिपतिपञ्चयेन
पञ्चयो। (२)

(अनिदस्सनअप्पटिघमूलके सत्त पि पञ्हा विभाजितःबा, अधिपति तिविधरूपसञ्ज्ञहेन)।

#### अनन्तरपच्चयो

३४. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मां अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो पुरिमा पुरिमा अनिदस्सन-अप्पटिघाः सन्धा पञ्छिमानं पञ्चिमानं अनिदस्सनअप्पटिघानं सन्धानं

१. वनिदस्सनसप्पटिवार्न - सी०, स्या०।

अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। अनुलोमं गोत्रभुस्स, अनुलोमं वोदानस्स, गोत्रभु मग्गस्स, बोदानं मग्गस्स, मग्गो फलस्स, फलं फलस्स, अनुलोमं फलसमापत्तिया, निरोधा बुट्टहन्तस्स नेवसञ्जानासञ्जायतनं फल-समापत्तिया अनन्तरपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

### समनन्तरपच्चयो

३५. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स ६ ॥ धम्मस्स समनन्तरपच्चयेन पच्चयो (अनन्तरसदिसं)।

# सहजातपच्चयादि

३६. अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिषस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो (पटिञ्चवारसदिसं साधुकं कातब्बं। अञ्जमञ्जपञ्चये पटिञ्चवारे अञ्जमञ्जसदिसं, निस्सयपञ्चये पटिञ्चवारसदिसं)।

### उपनिस्सयपच्चयो

३७. सनिदस्सनसप्यिटियो धम्मो अनिदस्सनअप्यिटियस्स धम्मस्स उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो। ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो – वण्णसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, सीलं समादियति, उपोसथकम्मं ... पे० ... वण्णसम्पदा सद्धाय ..; पे० ... पञ्जाय, रागस्स ... पे० ... पत्थनाय, कायिकस्स सुस्रस्स, कायिकस्स 16 दुक्खस्स, मम्मस्स, फलसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो । (१)

अनिदस्सनसप्यटिषो धम्मो अनिदस्सनअप्यटिषस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ...। पकतूपनिस्सयो – चक्बुसम्पदं पत्थयमानो ... पे० ... कायसम्पदं, सहसम्पदं ... पे० ... फोट्टब्बसम्पदं पत्थयमानो दानं देति, श्र सीलं समादियति, उपोसथकम्मं, उत्तुं, सेनासनं उपनिस्साव दानं देति :: सीलं समादियति। उपोसथकम्मं, कानं, विपस्सनं, मर्मा, अभिञ्जं, समापत्तिं उप्पादेति पाणं हनति ... पे० ... सङ्घं भिन्दति। चक्बुसम्पदा

१. जनिरोंना - सी० । २. जञ्जनञ्जवारे सदिसं - सी० । ३. जनन्तस्पनिस्स्यो पक्तुपनिस्स्यो - सी०, स्या०, एवनुपरि वि

B. 481

... के ... फोठुब्बसम्पदा, उतु, सेनासनं सद्धाय ... फे० ... पञ्जाय, सम्बद्ध ... फे० ... पत्थागय, कायिकस्स सुखस्स, कायिकस्स - दुक्बस्स, मम्मस्स, फठसमापत्तिया उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

३८. अनिदस्सनअप्पिटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पिटिघोस्स'

धम्मस्स उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणूपनिस्सयो, अनन्तरूपनिस्सयो, पकतूपनिस्सयो ... पे० ... । पकतूपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोस्त्रयकम्मं, भानं, समापत्ति
उपादेति, मानं जप्पेति, दिद्धि गण्हाति । सीलं ... पे० ... पञ्झं,
रागं ... पे० ... पत्थनं, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, भोजनं उपनिस्साय

प्रवानं देति ... पे० ... सङ्क्षं भिन्दति । सद्धा ... पे० ... पञ्जा, रागो
... पे० ... पत्थना, कायिकं सुखं, कायिकं दुक्खं, भोजनं सद्धाय ... पे० ...
पञ्जाय, मग्गस्स, कलसमापत्तिया उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । (१)

### पूरेजातवच्चयो

३९. सनिदस्सनसप्टिघो धम्मो अनिदस्सनअप्टिघस्स धम्मस्स पुरेजात'- रूपे अनिच्चतो । आरम्मणपुरेजातं - रूपे अनिच्चतो । जुडबस्तो अनत्ततो विपस्सति, अस्सादेति अभिनन्दति, तं आरब्भ रागो उप्पज्जति, दिट्टि ... पे० ... विचिक्च्छा ... पे० ... उद्बच्चं ... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जति', दिब्बेन चक्सुना रूपं पस्सति, रूपायतनं चक्सुविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

क्ष्यायतन चक्क्ष्वावञ्जाणस्स पुरजातपच्चयन (पच्चया। (१)

अनिदरसनसप्पटिघो घम्मो अनिदरसनअप्पटिघास्य धम्मस्स

पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्युपुरेजातं। आरम्मणपुरेजातं – वक्क्षुं ... पे० ... कायं, सहं ... पे० ... कोट्टःबे अनिच्चतो

... पे० ... दोमनस्सं उप्पज्जितं, दिब्बाय सीतावातुया सहं सुणाति,
सहायतनं सोतविञ्जाणस्स ... पे० ... कोट्टःबायतनं कायविञ्जाणस्स
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। वत्युपुरेजातं – चक्क्षायतनं चक्क्ष्विञ्जाणस्स

अ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स
पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मणपुरेजातं, वत्यपुरेजातं। आरम्मण-

१. अनिवस्सनसम्पटिषस्स – सी०, स्या०। २. अनिवस्सनअपटिषां सत्या सद्धा – सी०, स्या०। ३-३. सी०, स्या० पोत्पकेस नरिष ।

पुरेजातं-नत्युं, इत्यिन्त्रयं, पुरिसिन्त्रयं, जीवितिब्ब्रियं, आपोधातुं, कबळी-कारं आहारं अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उपक्रजति । वत्युपुरेजातं -वत्यु अनिदस्सनअप्यटिघानं सन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । (१)

४०. सनिदस्सनसप्यदिषो च अनिदस्सनअप्यदिषो च धम्मा अनिदस्सनअप्यदिषस्स धम्मस्स पुरेजातपुच्चयेन पच्डयो – आरम्मण- व पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। रूपायतनं च बत्यु च अनिदस्सनअप्यदिषानं खन्यानं पुरेजातपुच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदरसनसप्पटिषो च अनिदरसनअप्पटिषो च धम्मा अनिदरसनअप्पटिषस्स धम्मस्स पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो – आरम्मण-पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। चक्खायतनं च वत्यु च ... पे० ... फोट्टब्बायतनं 10 च वत्य च अनिदरसनअप्पटिषानं सत्धानं पूरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

सनिवस्सनसप्पटियो च अनिवस्सनसप्पटियो च घम्मा अन्ति-वस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो – आरम्मण-पुरेजातं, वत्युपुरेजातं। रूपायतनं च चक्खायतनं च चक्खुविञ्लाणस्स पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

### पच्छाजातपच्चयो

४१. अनिदस्सनसप्यटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्यटिघस्स धम्मस्स पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो – पच्छाजाता अनिदस्सनअप्यटिघा खन्धा पुरेजातस्स इमस्स अनिदस्सनअप्यटिघस्स कायस्स पच्छाजात-पच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्यटियो धम्मो सनिदस्सनसप्यटियस्स धम्मस्स अ पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो – पञ्छाजाता अनिदस्सनअप्यटिया सन्धा पुरेजातस्स इमस्स सनिदस्सनसप्यटियस्स कायस्स पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा विभजितब्बा, तिविधरूपसङ्ग्रहो)। (७)

### बासेवनपच्चयो 🔻

४२. अनिवस्सनअप्यटियो घम्मो अनिवस्सनअप्यटियस्स अ घम्मस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो-पुरिमा पुरिमा अनिवस्सन-४०२-६४ अप्यटिषा अन्या पञ्छिमानं पञ्छिमानं अनिदस्सनअप्यटिषानं खन्यानं आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। अनुष्ठोमं गोत्रभुस्स, अनुष्ठोमं बोदानस्स, गोत्रभु मम्मस्स, बोदानं मग्यस्स आसेवनपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

### कम्मपच्चयो

अतिदस्सनअप्यिष्ठि धम्मो सिनदस्सनसप्यिष्ठस्स धम्मस्स कम्मपच्चयेन पच्चयो – सहजाता, नानाखणिका। सहजाता – अनि-दस्सनअप्यिष्ठिया चेतना सिनदस्सनसप्यिष्ठ्यानं चित्तसमुद्धानानं रूपानं कम्मपच्चयेन पच्चयो। पिटसन्धिक्खणे...पे०...। नानाखणिका – अनिदस्सनअप्यिष्ठिया चेतना सिनदस्सनसप्यिष्ठ्यानं कटलारूपानं कम्म-16 पच्चयेन पच्चयो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा सहजाता नानाखणिका इमिना कारणेन विमजितब्बा, तिविधरूपसङ्गहो)। (७)

### विपाकपच्चयो

४४. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघास्य धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाको अनिदस्सनअप्पटिघो एको १० सन्धो तिष्णन्नं सन्धानं अनिदस्सनअप्पटिघानं चित्तसमुद्रानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... द्वे सन्धा ... पे० ... पटिसन्धि-चस्त्रणे अनिदस्सनअप्पटिघो एको सन्धो तिष्णन्नं सन्धानं अनिदस्सन-अप्पटिघानं च कटतारूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... सन्धा वत्युक्त विपाकपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स विपाकपच्चयेन पच्चयो – विपाका अनिदस्सनअप्पटिघा सन्धा सनि-

25

१-१. सी०, स्या० पोत्यकेस नत्यि।

दस्सनसप्पटिषामं चित्तसमृद्वानानं रूपानं विपाकपण्यवेन पण्ययो। पटिसॅन्विक्सणे अनिदस्सनअप्पटिषा सन्या सनिदस्सनसप्पटिषानं कटलारूपानं विपाकपण्ययेन पण्ययो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा वित्थारेतब्बा, पवितपिटसन्धि)। (७)

# आहारपच्चयो

४५. अनिदस्सनअप्यिटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्यिटिघस्स ४ धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अनिदस्सनअप्यिटिघा आहारा सम्ययुत्तकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्यिटिघानं च चित्तसमृद्वानानं रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पिटसिन्धिन्स्यणे अनिदस्सनअप्यिटिघा आहारा सम्ययुत्तकानं खन्धानं अनिदस्सनअप्यिटिघानं च कटत्तारूपानं आहार-पञ्चयेन पञ्चयो। अबळीकारो आहारो इमस्स अनिदस्सनअप्यिटिघस्स १० कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिवस्सनअप्यिष्टिषो धम्मो सनिवस्सनसप्यिष्टिषस्स धम्मस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो – अनिवस्सनअप्यिष्टिषा आहारा सनिवस्सन-सप्पिटिषानं चित्तसमुद्रानानं रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। पिट-सन्धिक्षणे अनिवस्सनअप्यिष्टिषा आहारा सनिवस्सनसप्यिटिषानं कटत्ता- 16 रूपानं आहारपञ्चयेन पञ्चयो। कबळीकारो आहारो इसस्स सनि-वस्सनसप्यिटिषस्स कायस्स आहारपञ्चयेन पञ्चयो। (२)

(एवं सत्त पञ्हा पवत्तिपटिसन्धि विभिजतब्बा, सत्तसु पि कबळोकारो आहारो कातब्बो)। (७)

### इन्द्रियपच्चयो

४६. अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिषस्स अ धम्मस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो — चन्खुन्द्रियं चन्खुविञ्जाणस्स ... पे o ... कायिन्द्रियं कायविञ्जाणस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिंदरसंत्रअप्यटिषो धम्मो' अनिंदरसत्त्रअप्यटिषस्य धम्मस्स इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो – अनिंदरसत्त्रअप्यटिषा इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं सन्धानं अनिंदरस्त्रअप्यटिषानं चित्तसमुट्टानानं च रूपानं इन्द्रिय- 10

<sup>्</sup>रिती॰ पौरवके नरिव।

B. 485

पञ्चयेन पञ्चयो। पटिसन्धिक्कणे अनिदस्सनअप्पटिषा इन्द्रिया सम्पयुक्तकानं सन्धानं अनिदस्सनअप्पटिषानं च कटत्तारूपानं इन्द्रिय-पञ्चयेन पञ्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पटिषानं कटत्ता-रूपानं इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्यिचो धम्मो सनिदस्सनसप्यिचस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो – अनिदस्सनअप्यिचा इन्द्रिया सनिदस्सन-सप्यिचानं चित्तसमुद्रानानं रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। पिट-सन्धिक्खणे अनिदस्सनअप्यिचा इन्द्रिया सनिदस्सनसप्यिचानं कटलारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं सनिदस्सन-10 सप्यिचानं कटलारूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (२)

(एवं पवत्तिपटिसन्धि सत्त पञ्हा विभजितःबा, रूपजीवितिन्द्रियं च अन्ते अन्ते)। (७)

४७. अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो—चक्खुन्द्रियं 10 च चक्खुविञ्जाणं च चक्खुविञ्जाणसहगतानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ... पे० ... कायिन्द्रियं च कायविञ्जाणं च कायविञ्जाणसह-गतानं खन्धानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (१)

#### भानपश्चयादि

४८. अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स भानपञ्चयेन पञ्चयो, सरापञ्चयेन पञ्चयो, सम्पयुत्तपञ्चयेन ण पञ्चयो – अनिदस्सनअप्पटिघो एको खन्धो तिष्णन्नं खन्धानं सम्पयुत्त-पञ्चयेन पञ्चयो ... पे० ... दे खन्धा ... पे० ... पटिसन्धिवखणे ... पे० ... ।

## विष्ययुत्तपच्चयो

४९. अनिदस्तनसप्पटिघो घम्मो अनिदस्तनअप्पटिघस्स घम्मस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन पञ्चयो। पुरेजातं – वनसायतनं वनसु-विञ्ञाणस्स ... पे० ... कायायतनं कायविञ्जाणस्स विष्ययुत्तपञ्चयेन 26 पञ्चयो। (१)

<sup>्</sup> १. अनिदस्सनसप्पटियानं - सी०, स्था०। २. अनिदस्सनसप्पटियो - सी० ।

अनिवस्सनअप्याटिषो घम्मो अनिवस्सनअप्याटिषस्य धम्मस्य विष्ययुत्तपच्ययेन पच्यये – सहजातं, पुरेजातं, पंच्छाजातं । सहजाता – अनिवस्सनअप्याटिषा सन्या अनिवस्सनअप्याटिषानं चित्तसमुद्धानानं स्थानं विष्ययुत्तपच्ययेन पच्चयो । पिटसन्विक्षस्य अनिवस्सनअप्याटिषा सन्या अनिवस्सनअप्याटिषानं करतास्थानं विष्ययुत्तपच्ययेन पच्चयो । क्ष्ययुत्तपच्ययेन पच्यये । विष्ययुत्तपच्ययेन पच्यये । पच्चयो । विष्ययुत्तपच्ययेन पच्यये । पच्छाजाता – अनिवस्सनअप्याटिषानं सन्यानं विष्ययुत्तपच्ययेन पच्चयो । पच्छाजाता – अनिवस्सनअप्याटिषानं सन्यानं प्रयोगातस्य हमस्य अनिवस्सनअप्याटिषानं सन्यानं पच्चयो । (१)

अनिदस्सनअप्पटिषो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिषस्स धम्मस्स विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पच्छाजातं। सहजातां – अनि-दस्सनअप्पटिषां बन्धा सनिदस्सनसप्पटिषां वित्तसमुद्वानां रूपां विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिम्बले अनिदस्सनअप्पटिषां बन्धा सनिदस्सनसप्पटिषां कटतारूपानं विष्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। १६ पच्छाजाता – अनिदस्सनअप्पटिषां बन्धा पुरेजातस्स इमस्स सनिदस्सन-सप्पटिषस्स कायस्स विष्पयुत्तपच्चयेन। (२)

(अवसेसा पञ्च पञ्हा एवं वित्थारेतब्बा। सहजाता, पच्छाजाता)।

### अस्थिपच्चयो

५०. सनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स श्र धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं ...पे० ... रूपे अनिच्चतो ...पे० ... दोमनस्स उप्पज्जित, दिखेन चक्खुना रूपं पस्सति, रूपायतन चक्खुविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (१)

५१ अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – अनिदस्सनसप्पटिघं एकं महाभूतं अ द्विष्ठं महाभूतानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो। द्वे महाभूता एकस्स महा-भूतस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। अनिदस्सनसप्पटिघा महामृता अनि-

१. जनिदस्तनसप्पटिषस्त्र - सी०, स्था०।

दस्सनसप्यटिषीनं चित्तसमुद्वानानं रूपामं कटलारूपानं उपादा-रूपानं अत्यिपच्चयेन पच्चयो। फोट्टब्बायतमं चक्खायतनस्स ...पै० ... रसायतनस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बाहिरं, आहारसमुद्वामं, उत्तु-समुद्वानं, एकं महाभूतं द्विष्मं महाभूतामं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। द्वे महाभूता एकस्स महाभूतस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। उत्तुसमुद्वाना महाभूता अनिदस्तसप्यटिघानं उपादारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। असञ्जतस्तानं अनिदस्तनसप्यटिघ एकं महाभूतं द्विष्मं महाभूतानं अत्थिपचच्चयेन पच्चयो। द्वे महाभूता ...पै० ...। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स १० अस्थिपच्चयेन पच्चयो। (२)

# (पटिच्चवारे' निस्सयपच्चयसदिसं') ।

अनिदस्सनसप्यिटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्यिटिघस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं । सहजाता – अनिदस्सन-सप्यिटिघा महाभूता अनिदस्सनअप्यिटिघानं चित्तसमृद्वानानं रूपानं विकासपानं उपादारूपानं अस्थिपच्चयेन पच्चयो (याव असञ्ज-सत्ता विक्थारेतब्बा)। पुरेजातं – चक्खुं ... पे० ... कार्यं, सहे ... पे० ... फोटुब्बे अनिच्चतो ... पे० ... दोमनस्सं उप्यज्जितं, चक्खायतनं चक्खु-विञ्जाणस्स ... पे० ... फोट्ठब्बायतनं कायविञ्जाणस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो (३)

 B. 487 20 (अवसेसा चत्तारो पञ्हा वित्थारेतब्बा। पटिच्चवारे सह-जातपच्चयसदिसा, निम्नानाकरणा)। (७)

५२ अनिदस्सनअप्पटिघो घम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स घम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं। सहजातो – अनिदस्सनअप्पटिघो एको खन्यो तिष्णस्रं अन्यस्म अनिदस्सनअप्पटिघोनं चित्तसमुद्वानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। द्वे खन्या ... पे० ... पटिसन्धिक्खणे ... पे० ... आपोधातु अनिदस्सनअप्पटिघानं चित्तसमुद्वानानं रूपानं कटलारूपानं उपादा-रूपानं ... पे० ... अपोधातु इत्यन्द्रियस्सं ... पे० ... अबक्रीकाराहारस्स

१. पटिच्चवारो निस्सपवारसदिसं – सी०; पटिच्चवारे निस्सपसदिसं - स्या०। २. सी०, स्या० पोत्पकेसु नस्यि। ३. इन्द्रियस्स – सी०, स्या०।

च अत्थिपच्चयेन पच्चयो। बाहिरं, आहारसमुट्टानं, उतुसमुद्धानं, असञ्जसत्तानं आपोघातु अनिदस्सनअप्पिट्धानं कटलारूपानं उपावा-रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – वत्युं, इत्थिन्द्रियं पुरिसिन्द्रियं, जीवितिन्द्रियं, आपोघातुं, कबळीकारं आहारं अनिच्चतो ...पै०... दोमनस्सं उप्पज्जित, वत्यु अनिदस्सनअप्पिट्धानं सन्धानं क्र अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पच्छाजाता – अनिदस्सनअप्पिट्धा सन्धा पुरेजातस्स इमस्स अनिदस्सनअप्पिट्धा सन्धा पुरेजातस्स इमस्स अनिदस्सनअप्पिट्धानं अह्या । कबळीकारो आहारो इमस्स अनिदस्सनअप्पिट्धानं कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पिट्धानं अप्याद्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पिट्धानं अप्तरस्स अप्याद्धानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पिट्धानं अप्तरस्स अप्तर्थाच्चयेन पच्चयो। रूपजीवितिन्द्रियं अनिदस्सनअप्पिट्धानं कटलारूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो (एवं अवसेसा 10 छ पञ्हा विभज्जित्वा। सहजातं, पच्छाजातं, आहारं, इन्द्रियं पि कातव्या)। (७)

५३. सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अस्थिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – रूपायतनं च वत्थु च अनिदस्सनअप्पटिघानं सन्धानं अस्थिपच्चयेन 16 पच्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिषो च अनिदस्सनअप्पटिषो च धम्मा सनिदस्सनसप्पटिषस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो – अनिदस्सन-अप्पटिषा सन्धा च महामूता च सनिदस्सनसप्पटिषानं चित्तसमुट्टानानं रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो। पटिसन्धिक्खणे (सिद्ध्यः, असञ्ज- 20 सत्तानं च कातब्बा)। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो (सङ्क्षित्तं)। (२)

५४. अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च घम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो – सहआतं, अ पुरेजातं। सहजाता – अनिदस्सनअप्पटिघा खन्या च महाभूता च अनिदस्सनअप्पटिघानं च्यानं ... पे० ... (याद असञ्ज-सत्ता कार्तब्वा)। पुरेजातं – चक्बायतनं च वत्यु च ... पे० ...

<sup>🔧</sup> १-१. सी०, स्था० पीत्यकेसु नरिय । २. अनिवस्तनसप्यटियानं - सी० ।

B. 489

फोटुब्बायतमं च बत्यु च अनिवरसनअप्पटिषानं सत्यानं अत्विपण्ण्ययेम पण्ण्यो। (३) (अवसेसा चतस्सो पञ्हा विभाजतब्बा)। (७)

५५. सनिदस्सनसप्यटिषो च अनिदस्सनसप्यटिषो च धम्मा अनिदस्सनअप्यटिष्ठस्स धम्मस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। पुरेजातं – इष्मयतनं च चक्कायतनं च चक्क्व्विञ्जाणस्स अत्यिपच्चयेन पच्चयो। (१)

सिनदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सन-अप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स अल्पिपच्चयेन पच्चयो – सहजातं, पुरेजातं। रूपायतनं च चक्खायतनं च चक्खु-10 विञ्जाणं च चक्खुविञ्जाणसहगतानं खन्धानं अल्पिपच्चयेन पच्चयो। (१)

(नित्यविगतपच्चयं अनन्तरसिदसं । अविगतपच्चयं अत्थि-सिदसं)।

### (२) सङ्ख्या सबं

५६. हेतुया सत्त, आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे 16 एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस, अञ्जमञ्जे छ, निस्सये एकवीस, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते छ, पच्छाजाते सत्त, आसेवने एकं, कम्मे सत्त, विपाके सत्त, आहारे सत्त, इन्द्रिये नव, काने सत्त, मग्गे सत्त, सम्पय्ते एकं, विष्यय्त्ते अट्ट, अव्यिया पञ्चवीस, नित्यया

एकं, विगते एकं, अविगते पञ्चवीस।

#### हेतुसभागं

 ५७. हेतुयच्चया अधिपतिया सत्त, सहजाते सत्त, अञ्च-मञ्जे एकं, निस्सये सत्त, विपाके सत्त, इन्द्रिये सत्त, मग्गे सत्त, सम्पयुत्ते एकं, विष्पयुत्ते सत्त, अत्थिया सत्त, अविगते सत्त।

### हेतुसामञ्जवदना (९)

५८ हेतु-सहजात-निस्सय-अल्यि-अविगतं ति सत्तः। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-अत्यि-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-

१. सीक, स्याक पोत्ककेसु नत्य । २-२. नत्यिकातपञ्चथा अन्तकरसविसा - सीक ।

अञ्जमञ्ज-निस्सय-सम्ययुत्त-अत्यि-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-निस्सय-विष्पयुत्त-अत्यि-अविगतं ति सत्त (अविपाकं-४)।

हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-अत्यि-अविगतं ति सत्त। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-अत्यि-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-सम्पयुत्त-अत्य-अविगतं ति एकं। हेतु-हेतु-सहजात-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्य-अविगतं ति एकं। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-विप्पयुत्त-अत्य-अविगतं ति एकं (सविपाकं-५)।

(एवं सब्बो गणनवारो गणतब्बो)।

अनुलोमं ।

15

### पच्चनीयुद्धारो

५९. सनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो' धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो (२)

अनिवस्सनसप्पटिषो धम्मो अनिवस्सनअप्पटिषस्स धम्मस्स आरम्मणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उपनिस्सयपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (४)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (५)

अनिदस्सनसप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनसप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (६)

अनिदस्सनसप्पटिघो घम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि- 25

अनिवस्सनवपटिषो → सी०।

<sup>40 5- 64</sup> 

दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (७)

 अनिदस्सनअप्टिषो धम्मो अनिदस्सनअप्टिषस्स धम्मस्स आरम्भणपञ्चयेन पञ्चयो, सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, उप-। तिस्सवपञ्चयेन पञ्चयो, पुरेजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रिय-पञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन 10 पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनिदस्सनअप्यटिषो धम्मो अनिदस्सनसप्यटिषस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजातपञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (३)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-16 दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो, पञ्छाजात-पञ्चयेन पञ्चयो, कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, आहारपञ्चयेन पञ्चयो, इन्द्रियपञ्चयेन पञ्चयो। (४)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो अनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहज(तपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजात-१० पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (५)

अनिदस्सनअप्यत्थि धम्मो सनिदस्सनसप्यत्थिस्स' च अनि-दस्सनसप्यत्थिस्स' च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पच्छाजात-पच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, 26 इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (६)

अनिदस्सनअप्पटिघो धम्मो सनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्च-येन पच्चयो, पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो, कम्मपच्चयेन पच्चयो, आहारपच्चयेन पच्चयो, इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो। (७)

B. 491

१. अनिदस्सनसप्पटिषस्स - सी०, स्या०। २. अनिदस्सनअप्पटिषस्स - सी०।

६१. सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स पूरेजातं। (१)

अनिदस्सनसप्यटिघो च अनिदस्सनअप्यटिघो च घम्मा सनि-दस्सनसप्यटिघस्स धम्मस्स सहजातपञ्चयेन पञ्चयो। (१)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनि- ब दस्सनसप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (२)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातं, पूरेजातं। (३)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च घम्मा सनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च घम्मस्स सहजात- 10 पच्चयेन पच्चयो। (४)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च घम्मा अनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च घम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (५)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च घम्मा सनि- 16 दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनसप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजात-पच्चयेन पच्चयो। (६)

अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनअप्पटिघो च धम्मा सनि-दस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनसप्पटिघस्स च अनिदस्सनअप्पटिघस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो। (७)

६२. सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनसप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स पुरेजातं। (१)

सनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सनसप्पटिघो च अनिदस्सन-अप्पटिघो च धम्मा अनिदस्सनअप्पटिघस्स धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो, पुरेजातपच्चयेन पच्चयो। (१)

२. परवयपरवनीय

#### ुखं दुवं

६३. नहेतुया पञ्चवीस, नआरम्मणे द्वावीस, नअभिपतिका पञ्चवीस, नअनन्तरे पञ्चवीस, नसमनन्तरे पञ्चवीस, नसह<del>जारे</del> द्वादस, नअञ्जमञ्जे चतुवीस, निनस्सये नव, नउपनिस्सये पञ्चवीस, नपुरेजाते बाबीस, नपच्छाजाते पञ्चवीस, नआसेवने पञ्चवीस, नकम्मे पञ्चवीस, नविपाके चतुवीस, नआहारे पञ्चवीस, नइन्द्रिये तेवीस, नफ्ताने पञ्चवीस, नमग्गे पञ्चवीस, नसम्पयुत्ते चतुवीस, व नविप्पयुत्ते बाबीस, नोअत्थिया नव, नोनत्थिया पञ्चवीस, नोविगते . पञ्चवीस, नोअविगते नव।

### नहेतुदुकं

नहेतुपच्चया नआरम्मणे बावीस (पठमगमनसदिसं), नो-अविगते नव।

### नहेतुतिकं

नहेतुपच्चया नआरम्मणपच्चया नअधिपतिया बावीस,

10 नअनन्तरे बावीस, नसमनन्तरे बावीस, नसहजाते नव, नअञ्ज
मञ्जे बावीस, निनस्सये नव, नउपनिन्सये एकवीस, तपुरेजाते बावीस,

नपच्छाजाते बावीस ... पे० ... नसम्पयुत्ते बावीस, निवप्पयुत्ते बावीस,

नोअत्थिया नव, नोनत्थिया बावीस, नोविगते बावीस, नोअविगते

नव (एवं गणेतब्वं)।

पञ्चनीयं ।

# ३ः प<del>ण्य</del>यानुलोमप<del>ण्य</del>नीयं

#### हेतुदुकं

६४. हेतुपञ्चया नआरम्मणे सत्त, अधिपतिया सत्त, न-अनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे सत्त, नउपनिस्सय सत्त, नपुरेजाते सत्त, नपच्छाजाते सत्त...पे०... नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते एकं, नोनित्यया सत्त, नोविगते सत्त।

### हेतुसामञ्जवदमा

B, 493

६५. हेतु-सहजात-निस्सय-अत्थि-अविगतं ति नआरम्भणे सत्त था ...पे० ... नअनन्तरे सत्त, नसमनन्तरे सत्त, नअञ्जमञ्जे सत्त (इघा पि सिक्क्ष्त्तं), नसम्पयुत्ते सत्त, नविष्पयुत्ते एकं, नोनित्थया सत्त, नोविगते सत्ता। हेतु-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-अत्यि-अविगतं ति नआरम्मणे एकं (सब्बत्य एकं), नोविगते एकं (एवं गणेतब्वं)।

अनुलोमपच्चनीयं।

## ४. पच्चयपच्चनीयानुलोमं

### महेत्दुकं

६६. नहेतुपञ्चया आरम्मणे तीणि, अधिपतिया नव, अनन्तरे एकं, समनन्तरे एकं, सहजाते एकवीस, अञ्जमञ्जे छ, निस्सये एकवीस, उपनिस्सये तीणि, पुरेजाते छ, पच्छाजाते सत्त, आसेवने ० एकं, कम्मे सत्त, विपाके सत्त, आहारे सत्त, इन्द्रिये नव, भाने सत्त, मस्मे सत्त, सम्पयुत्ते एकं, विप्पयुत्ते अट्ट, अत्थिया पञ्चवीस, नत्थिया एकं, विगते एकं, अविगते पञ्चवीस (एवं गणेतब्बं)।

पञ्चनीयानुलोमं ।

पञ्हाबारो निट्ठितो।

सनिदस्सनसप्पटिघत्तिकं निट्टितं।

धम्मानुलोमे तिकपट्टानं निद्धितं।

-: 0:--

#### विसेसपदार्न

# अनुक्कमणिका

|                         | अ ।                  | ४१४, ४४६, ४५६, ४६६, ४८०, ५०२                    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| अज्झता, सन्धा           | 889, 889, 800        | बनन्तरूपनिस्सयो ७९-८३, १३५-१३९, १७९-            |
| अज्झत्तारम्मणा, खन्धा   | ¥60, ¥62             | १८१, २३३-२३५, ३०७, ३०८,                         |
| - चेतना                 | £2¥                  | ३४६-३४८, ३९०, ४१४, ४४६,                         |
| – हेतू                  | ४७७                  | ४५६, ४६६, ४८०, ५०२                              |
| अज्झतारम्मणो, धम्मो     | 804-858              | <b>बनागता, खन्धा</b> ४४३                        |
| अज्झत्तिका, इन्द्रिया   | ४७१                  | वनागतारम्मणा, सन्धा ४४७                         |
| अज्झत्तो, धम्मो         | ४५५-४६१, ४६३-४७४     | − <del>वे</del> तना ४५१                         |
| अञ्जमञ्जपच्चयो          | १५०, १७७, २१२, २५४,  | जनागतारम्मणो, धम्मो ४३८-४५२                     |
|                         | ३४३, ४२५, ४५६, ४९४   | बनागतंसवाणं ४९, ५०, १७१, ३३८, ३६३,              |
| अतीता, सन्धा            | ४३५, ४४३, ४४४        | ३६८, ४४५, ४६४, ४६५, ४७८-                        |
| – चेतना                 | ४३५                  | ४८०, ५०१                                        |
| अतीतारम्भणा, खन्धा      | ४४६, ४५०             | <b>ब</b> निक्चानुपस्सना ४४८-४५०, ४८१, ४८२       |
| – चेतना                 | ४५०                  | अनिदस्त्तनअप्पटिषा, आहारा ५०७                   |
| <b>–</b> हेतू           | \$8.5                | −इन्द्रिया ५०७, ५०८                             |
| अतीतारम्मणं, चुतिचित्तं | 889                  | - सन्धा ५०२, ५०६,                               |
| अतीतो, घम्मो            | ४३१-४३३, ४३५-४३६     | ५०९, ५११                                        |
| अत्यप्पटिसम्भिदा        | ₹०७                  | – बेतना ५०८                                     |
|                         | १०७, १८५, २४३, २५४,  | अनिदस्सनअप्पटिघो, घम्मो ४८६-४८९-४९६-            |
|                         | ३१२, ३९७, ४२८, ५०९   | ४९८, ५००–५१५                                    |
| अधिपति, अवितक्कअवि      |                      | −विपाको ५०६                                     |
|                         | ारमत्ता २९, ३९, ४०   | बनिवस्सनसप्पटिषा, महाभूता ५०९                   |
| - असेक्सो               | २९८, ३०१             | वनिदस्सनसप्यटियो, धम्मो ४८६-४९९, ५०१-           |
| - सवितनकसवि             |                      | ५०३, ५०५, ५०७-५११, ५१३, ५१५                     |
|                         | २९७, २९८, ३०१        | <b>अनिवती, घ</b> म्मो ३७७–३७९, ३८१–३८३,         |
|                         | ५३, १४८, १६०, १७८,   | ३८५-४००                                         |
|                         | २०८, २२२, २२९, २५३,  | बनुप्पन्नो, बम्मो ४२३, ४२४, ४२६, ४२९            |
|                         | २७३, ३०४, ३१९, ३३६,  | अनुलोबं ६३–६६, १३१, १३२, १४ <b>०, १७६</b> ,     |
|                         | ३८९, ४११, ४२४, ४५६,  | २८०, ३१०, ३४१, ३६७,                             |
|                         | ४७९, ४८०, ४९२, ५०१   | 833, X34, XEE, AC.                              |
|                         | 885-840' 856' 885    | अपचवपामि, बेतना २६६, २८१                        |
|                         | १७५, १९५, २३०, २५४,  | - धम्मो २५२-२ <b>५</b> ४, २५६, २५७,२५ <b>९-</b> |
| . २६१, २७५,             | ३०६, •३२०, ३४१, ३९०, | ः २६४, २६६, २६८, २७१, २७२                       |

|                                         | अवितक्कविचारमत्ता, सन्धा ६, २९, ३१, ३९  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| अपषयगामी, सन्धा २६०, २६१, २८२           | ४०, ४४, ६०, १०३                         |
| <b>अप्पमाणा, स</b> न्धा ३२९, ३४२        | - चेतना ३२, ४१, ९४, ९५                  |
| — चेतना ३२६,३३६                         | – हेत् ४६                               |
| अप्यमाणाधिपति ३२२, ३३१, ३४०             | अवितक्कविचारमत्तानि, झानङ्गानि १०१      |
| अप्पमाणारम्मणा, हेतू ३६२                | वितनकविचारमत्तो,धम्मो ३, ६-८, १०-१३     |
| अप्यमाणारम्मणो, वस्मो ३५८-३६२, ३६४-     | १६-१८, २२-२४, २८-३४, ३६-                |
| ३७४                                     | ४१, ४३, ४४, ४६, ४७, ४९                  |
| <b>अप्पमाणारम्भ</b> णं, सीलं ३७१        | ६०, ६८, ७३, ७७, ८२, ८७,                 |
| अध्यक्षाणी, धम्मो ३१८-३२३, ३२५-३२७, ३२९ | ८९, ९०, ९४–९६, १००, १०३,                |
| ३३१, ३३२, ३३४–३४५,                      | १०४, १०७, १०९, ११४, ११७                 |
| ३४७—३५४, ३५६                            | – मग्गे ५८, ६०                          |
| अप्यमाणं, झानं ३४७                      | विवतक्कविचारमत्तं, चुतिचित्तं ६२        |
| अभिज्ञा ८०,८२,१३६,३७०,३७१               | – झानं ४८, ४९, ५४, ८०                   |
| अरहा २७१, २७२                           | – फलं ५९, ६०, ६२                        |
| अविगतप <del>ण्य</del> यो २१, २५४, ४२९   | – भवजूर ६२                              |
| अदितक्कअविदारचित्तसमङ्गिस्स चित्तं ५०   | -सीलं ८२                                |
| अवितक्कअविचारा, अधिपति २९               | असञ्जसत्ता ४२५, ४२९, ४५६, ४६ <b>०</b> , |
| – आहारा ९८                              | ४९४, ४९५, ५१०, ५११                      |
| इन्द्रिया ९९                            | असेक्खा,खन्धा २९६, ३०३, ३०८             |
| —सन्धा ६१, ६२, १०४, १०५                 | असेक्खो, अधिपति २९८, ३०१                |
| -चेतना ३२,४१                            | – धम्मो २८८–२९६, २९८, ३००,              |
| – हेतू ४७                               | ३०१, ३०३, ३०५–३१५                       |
| अवितक्कअविचारानि, झानङ्गानि १००         |                                         |
| ~-मसङ्गानि १०२                          | आ                                       |
| अवितक्कअविचारो, धम्मो ३, ५, ७-१३, १५,   | आकासानञ्चायतनकुसलं २७१                  |
| १७, १८, २०, २२–३०, ३२,                  | आकासानञ्चायतनं १२८, १७२, ३०४,           |
| ३४, ३५, ३७, ३९, ४१, ४३,                 | ४३१, ४३३                                |
| ४४, ४७, ५०, ५१, ५६, ६०,                 | आकिञ्चञ्चायतनकुसलं २७१                  |
| ६१, ६८, ७२, ७४, ७७, ७८,                 | अकिञ्चञ्चायतनं १२८, १७२, ४३१,           |
| ८२, ८६, ८८, ९०, ९५, ९६,                 | ४६३, ५०१                                |
| १००, १०२, १०३—१०५, १०७,                 | अाचयगामि, चेतना २६५, २८०, २८१           |
| १०९, ११४                                | - धम्मो २५२-२५७, २५९-२६६, २६८-          |
| – मनगे ६१                               | २७०, २७२–२७७, २७९–२८५                   |
| अवितन्कअविचारं, चृतिचित्तं ६१, ६२       | आवयगामिवित्तसमङ्गिस्स चित्तं २७१        |
| —झानं ५०,५१,५५                          | आचयगामी, खन्धा २५९, २६०, २७१, २८०,      |
| −सीलं ८३                                | २८२                                     |
| अवितक्कविचारमत्ता, अधिपति २९, ३९, ४०    | – हेतू २७०                              |
| आहारा ९८                                | वापोघातु ४८६-४९७, ५०१, ५०२, ५०५,        |
| - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 480                                     |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |

| कारम्मभपन्त्रयो १०, ४७, १२५, १४८, १५९,                       | <b>s</b>                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 146, 193, 204, <del>221, 224,</del>                          | इंत्विन्द्रियं ४८७, ४९७, ५०१, ५०२, ५०५       |
| २५३, २६०, २७१, २८९, २९५,                                     | इद्विविषताणं ३६३, ४२३, ४३१, ४३२,             |
| ३००, ३१८, ३३०, ३३८, ३५८,                                     | 888, 868, 864, 80C-8Co,                      |
| ३६२, ३७८, ३८८, ४१०, ४२३,                                     | 406                                          |
| ४३१, ४३८, ४४२, ४५५, ४७८,                                     | इन्द्रियमञ्चयो ९२, २४२, २५४, २८२, ४२८        |
| ४९१, ५००                                                     | इन्द्रिया, अञ्झत्तिका ४७१                    |
| <b>आरम्मणपुरेजा</b> तं १८१, <b>१</b> ८२, २ <b>३७,</b> ३०९,   | - अनिदस्सनेबप्पटिषा ५०७, ५०८                 |
| ३४९, ४३४, ४६८, ४६९,                                          | - अवितन्कअधिचारा ९९                          |
| , ५०४, ५०५                                                   | - अवितक्कविचारमता १९                         |
| आरम्मणाधिपति ५५, १२९-१३१, १७३-                               | – उपन्ना ४२८                                 |
| १७५, २७३, ३०४, ३०५,                                          | - सवितक्कसविचारा ९९                          |
| ३३९, ३६५, ४२४, ४३२,                                          | इन्द्रियं ४७१, ४७२                           |
| ४४५, ४४६, ४६५                                                | ਤ                                            |
| आरम्मणूपनिस्सयो ७९-८३, १३५-१३९, १७९-                         | ्र<br>  उत्समुद्रानं १४८, १५२, ४२५, ४२९, ४५६ |
| १८१, २३२, ३०७, ३०८, ३४६-                                     | वर्षेत्रवर्षेष्ठाच १०८, १४४, ०४४, ०४४, ०४६   |
| त्रक्ष, यहर, यहर, यहर, यहर, यहर,<br>इयर, यहर, यहर, यहर, यहर, | 866, 660, 658                                |
| ०२०, ००८, ००८, ०६७, ०८ <i>६,</i><br>४८२, ५०४                 | उपनिस्तवपच्चवो ७९, १३५, २३२, २५४, २७६,       |
| आयज्जना १३३, १७१, १७६, २३१, ४३१,                             | 300, 386, 366, 368, 368,                     |
| अविकास १२२, १७१, १७६, १२१, ३२१,<br>४४४, ४६५                  | \$\$£, \$₹\$, \$₹£, \$\$¢,                   |
| आसेवनपञ्चयो १८२, २३९, २५४, २८०, ३१०,                         | X & 0, 403                                   |
| 340, 367, 748, 768, 888,                                     | उपपत्तिवित्तं ५८                             |
| 834, 840, 858, 404                                           | उपादारूपं ५, १५, २२, ६८, १५१, १५२,           |
| आहारपच्चयो ९७, १५१, २४१, २५४, २८१,                           | १५८, २५३, ३१९, ३२८, ३७६,                     |
| २९०, ३५२, ३९६, ४१९, ४२८,                                     | 844 XG-6X8C                                  |
| ४३५, ४७०                                                     | उपेक्खासहगता, खन्धा १२८                      |
| आहारसमुद्रानं १४९, १५२, ४२५, ४२९,                            | - चेतना १४२                                  |
| ४५६, ४५८-४६१, ४९४,                                           | उपेक्खासहरातो, धम्मो १२०, १२२, १२५, १२८,     |
| 894, 896, 498, 490                                           | ?==, ?=¥, ?=C; ?¥?,                          |
| आहारा, अनिदस्सनअप्यदिषा ५०७                                  |                                              |
| - अवितक्कअविचारा ९८                                          | उपेक्सासहगतं, झानं १२८                       |
| अवितक्कविचारमत्ता ९८                                         | उपोसयकम्मं ४७, ४८, ८१, १२६-१२९,              |
| – उप्पन्ना ४२८                                               | १३९, १४०, १७२, १७३, १७९,                     |
| दस्सनेन पहातब्बहेतुका २४१                                    | . २७१, २७३, ३०३, ३०५, ३३८,                   |
| - सवितक्कसविचारा ९८                                          | . \$26' R56' R56' R <b>59' R5A'</b>          |
| बाहारो, कवळीकारो १०८-११२, १८४, ३१३,                          | x £ £' x £x' x £ £' x £m' 4 • 6-             |
| ३५३, ४२९, ४७०-४७३, ४८६-                                      |                                              |
| ४९३, ४९६, ४९७, ५०१, ५०२,                                     | उप्पन्ना, बाहारा ४२८                         |
| ५०५, ५०७, ५१०, ६११                                           | ्ं ⇒इन्द्रिका ४ ल ४२८                        |

|                               |               | V20                                               |                           | Yo, 88, \$0, 16                             |            |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------|
| उपमा, सन्धा<br>उपभी, प्रमो    |               | 855 <del>-</del> 858                              | सन्धाः असेनसा             | . हुठ, वह, कुठ, १४<br>२९६, ३०३, ३०          |            |
| उपाती, बन्धा                  |               | 858<br>•45-•44                                    | - अच्छिगार<br>- अच्छिगार  |                                             |            |
| ज्यामा, सामा<br><b>घ</b> म्मो |               | ४२४, ४२६, ४३०                                     | - 9174114                 | ।                                           |            |
| . 5                           |               |                                                   | -उपे <del>रखा</del> सह    |                                             |            |
| कृटसारूप                      | ?-7, (4-40,   | २४, २५, २७, २८,                                   | —उपस्तातह<br>— उपश्चा     | 4aı (-                                      |            |
|                               | ₹6            |                                                   | — उपादी<br>— उपादी        | Y                                           |            |
|                               |               | 01.2 01.4 21.2                                    | 1                         | °°<br>२९२, ३३४, ४३८, <b>४५६</b> , ४५        | •          |
|                               |               | १५२, १५८, २५३,<br>, ४५५, ४८६–४९८                  | - 941                     | १९५, ३३०, ०२८, <b>०५६</b> , ०५<br>४७५—४७    |            |
| earthant) an                  |               | , ब्यूप, ब्रूट्स-ब्रुट<br>कबळीकारो दड़ब्बो)       | ं – वस्सनेन प             |                                             |            |
|                               |               | २५४, २८८, ३१०,                                    | - 46699 4                 | ्रातब्बा <i>(५८, १५४, १८</i><br>१८          |            |
| कस्मपण्यवा                    |               | 394, ¥89, ¥70,                                    |                           | ्र<br>र नभावनाय पहातब्बा १५                 |            |
|                               | 170, 107,     | 454, 845, 845,<br>834, 840, 863                   | -194694                   |                                             |            |
| कायविञ्लाणं                   | 425 42:-      | १६०-१६२, १८१,                                     | – नेवसेक्खन               | १५९,१६<br>सोक्स्बा २९४,२९६,३०               |            |
| कायावञ्जाण                    |               | २१३, २१६, २६०,                                    |                           | ।सक्तः। २९०,-२९६,-२६<br>मिनायचयगामी २५९,-२६ |            |
|                               |               | , ४२३, ४२७–४२९,<br>, ४२३, ४८६, ४६०,               | - 441444                  | ामनापचयगामा २५८, २६<br>२७३, २८              |            |
|                               |               | , बर्ने, बर्ज्य-बर्ने,<br>अद्देश, ४६५, ४६८,       | – গুৰুৰুত্মস্না           |                                             |            |
|                               | • २५, • ६६,   | ४६९, ४७२, ५०१                                     | - पच्चपन्ना               |                                             |            |
| कायसम्पदा                     |               | बद्द, ०७२, ५०१<br>४२६, ५०३                        | - पञ्चुयक्ष<br>- परिस्ता  |                                             | -          |
| कायसम्पदा<br>कायायतनं         |               | ३२६, ५०२<br>१०८, १६०–१६२,                         | -पारता<br>-पीतिसहग        | ३२८, ३३१, ३३८, ३१                           |            |
| काबायतग                       |               | १०८, १६०-१६२,<br>१८५, २१०, २१३,                   | -पातसहर्ग<br>-बहिद्धा     | ता ४६१, ४६२, ४६                             | २७         |
|                               |               | २४४, २६०, २६२,                                    | -बहिद्धारम्<br>-बहिद्धारम |                                             |            |
|                               |               | २००, २६०, २६८,<br>३३१, ४२८, ४२९,                  | - भावनाय                  |                                             | c e<br>E o |
|                               |               | २२१, ०२८, ०२९,<br>४ <b>६</b> २, ४६८, ४ <b>६</b> ९ | - मावनाय<br>- महम्गता     |                                             |            |
| कायिन्त्रियं                  | • + 4, • 4 () | , बद्दर, ब्दट, ब्द्दर<br><b>९९</b>                | - सनिदस्स                 |                                             | -          |
| किरियमनोविङ                   | atimata       | 635-638<br>//                                     |                           | सर्विचारा ५, ६,८, १७,२                      |            |
| वित्र (यमना)य                 | ખાગવાલુ       | (44-(40                                           | -014044                   | २९, ३१, ३३, ३७–४<br>२९, ३१, ३३, ३७–४        |            |
|                               | ख             |                                                   | į.                        | ४७-५१, ५५, ५७- <b>०</b><br>४७-५१, ५५, ५८, ५ |            |
| सन्धा, अज्याता                |               | ४६१, ४६९, ४७८                                     |                           | क्ष्य-५१, ५५, ५८, ५<br>६५, ६६, १०           |            |
| - अज्ञाता                     |               | ¥60, ¥62                                          | सेक्खा                    | वय, दद, १०<br>२९५, २०                       |            |
| — अतीता                       |               | 834- 883., 888                                    | - 4141                    |                                             | 54         |
| - अतीता                       |               | 888, 840                                          |                           | ग                                           |            |
| – अनागत                       | π             | , XX3                                             | गन्धसम्पदा                | Α:                                          | २६         |
| अनागत                         | ारम्मणा       | <b>889</b>                                        | गामघातं                   | १३५, १२                                     |            |
| - अनिवस                       | सनअप्यटिषा    | 407, 408, 409,                                    | गोत्रमु ५०,               | 49, ६३-६५, ९१, ९२, १३                       | ٤,         |
|                               |               | 422                                               |                           | १४०, १७६, २८०, ३३८, ३३                      | ۹,         |
| अपन्यस                        | पामी          | २६०; २६१, २८२                                     | -                         | ३६४, ३६७, ३६८, ४३३, ४३                      | ۱٩,        |
| ४० - अप्पमा                   | गा            | ₹₹९, ₹¥₹                                          |                           | 848, 844, 80                                | ٥٠         |
|                               |               | १, ६२, १ <b>०</b> ४, १०५                          |                           | 8                                           |            |
| 🗕 अवितव                       |               | E, 28; \$8, \$8,                                  | वनसम्बदा                  | •                                           | ₹¥         |

| and the second second                                | बेतवा, अध्यतारमणा ५७६, ४८३                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| चनंसायतनं ७७, १०५, १०८, १६०-१६२                      | – बतीता                                                    |
| थक्खुना, विश्वेन ४९, ३३८, ३६३, ४२३,                  | अतीतारम्मणा ४५०                                            |
| 850' 856' 835' 888' 863'                             | – बनागतारम्भणा ४५१                                         |
| ¥€¥, ¥€Ċ, ¥७₹, ५०₹, ५०¥                              | <ul><li>– अनिदस्सनअप्पटिचा ५०६</li></ul>                   |
| चक्खुन्द्रियं ९९, १८४, ५०८                           | - अपचयगामि                                                 |
| चक्ख्विञ्जाणं १६०-१६२, २१०, २१३, २१६,                | - अप्पमाणा ३२६, ३३६                                        |
|                                                      | <ul><li>अवितक्कअविचारा ३२</li></ul>                        |
| २६०, २६१, ३३१, ४२३, ४२७,<br>४२८, ४३६, ४६१, ४६४, ४६५, | - अवितक्कविचारमंता ३२, ४१, ९४, <b>९५</b>                   |
| ०५८, ०२६, ०६१, ०६०, ०६५,<br>४६८, ४६९, ५०४, ५०८       | - जा <del>च</del> यगामि २६५, २८०, २८१                      |
|                                                      | <ul><li>- उपेक्सासहकता '१४२</li></ul>                      |
| चक्खुसम्पदा ४२६, ४३४, ५०३<br>चतुत्थो मगगो ४१७, ४१८   | <ul> <li>दस्सनेन पहातव्बहेतुका २०१, २१७, २४०</li> </ul>    |
| •                                                    | -पहातब्बा १६५, १८३                                         |
| चित्तसमृद्वानं,रूपं ३-२, १५-१७, १९, २०,              | <ul> <li>- नेवदस्सनेन नभावनाय पहातब्बहेतुका २०१</li> </ul> |
| २२-२८, ३०, ३१, ३६-३९,                                | – पहातब्बा १५४, १६५,                                       |
| १४७-१४९, १५१, १५२, १५८,                              | . 808                                                      |
| १५९, २००, २१६, २५३–२५४,                              | <ul><li>– नेवाचयगामिनापचयगामि २६६, २८१</li></ul>           |
| २५७, २५९, २९५, २९४, ३१९,                             | – वच्चुप्पन्ना ४३५                                         |
| ३७६, ४२३–४२५, ४२७, ४२८,                              | - पच्चुप्पन्नारम्मणा ४५१                                   |
| ४३५, ४५५, ४५८, ४६३, ४८६–                             | – परिता <sup>*</sup> ३३६, ३५०                              |
| ४९८, ५००, ५०६, ५०७, ५१०,                             | - पीतिसहगता १४१                                            |
| 488                                                  | - बहिद्धा ४५९                                              |
| चित्तं, अनिवस्सनसप्पटियचित्तसमङ्गिस्स ५०१            | −बहिद्धारम्मणा ४७६, ४८३                                    |
| - अप्पमाणारम्मणचित्तसमङ्गिस्स ३६३                    | - भावनाय पहातब्बहेतुका २०१, २४२०, २४१,                     |
| - अवितक्कअविचारचित्तसमिङ्गस्स ५०                     | – पहातब्बा १५४, १६५                                        |
| - आचयगामिचित्तसमिङ्गिस्स २७१                         | – महभ्गता ३३६                                              |
| - दस्सनेन पहातब्बचित्तसमिक्कस्स १७१                  | – सर्व <del>तदक</del> सविचारा ३२, ३३, ४१, ९३               |
| - नेवदस्सनेन नभावनाय चित्तसमङ्गिस्स १७२              | – सेक्सा २९८, २९९, ३१०                                     |
| - परित्तचित्तसमिङ्गस्य ३३८                           | चेतीपरियमाणं ४९, ५०, १७१, ३३८, ४३१,                        |
| -परितारम्मणचित्तसमङ्क्रिस्स ू ३६३                    | . x55' xx5-xxx' xex' xet' dob                              |
| - भावनाय पहातब्बवित्तसमङ्क्रिस्स १७२                 |                                                            |
| - महम्मतिचत्तसमिक्सिस ३३८                            | **                                                         |
| <ul><li>महम्गतारम्मण्वित्तसमङ्ग्रिस्स ३६३</li></ul>  | झानञ्जानि, अवितक्कअविचारानि १००                            |
| - सेक्सचित्तसमित्रस्य ३०३                            | – सर्वितक्कसविचारानि ९९                                    |
| बुतिबिसं ३४१                                         | झानपञ्चयो २५४, २८२, ४२८, ५०८                               |
| ~ अदीवारसम्प                                         | झानं, अप्पमाणं ३४७                                         |
| - अवितनकअविचारं ६१, ६२                               | - अवितस्कअविचारं ५०, ५१, ५५                                |
| अवितनकविचारभत्तं ६२                                  | – ब्रिवितक्कविकारमतं ४८, ४९, ५४, ८०                        |
| - उपेक्सामुह्रगतं १३३                                | – उपेर्स्बासहगतं १२८                                       |
| - सर्वितस्कसविचार ६५                                 | ू प <b>टम्</b>                                             |

308

**१२३** 

इरानं, पीतिसदयतं \*\* 144; 146, 134 २५९-२\$x, २६६, २६८, १७१, -सवितक्कसविचारं Y/a २७२, २७५-२७९, २८१-२८५ ध्रमो. अप्यमानारम्मणी 346-357, 35X-8 **ठानाठानकोस**ल्लं ३०७ -- अप्यसानो 386-373, 374-370 ਰ ३२९, ३३१, ३३२, ३३४-३४५ ३४७-३५४, ३५६ ततियो. मग्गो 880, 886 - अवितक्कअविचारो ५, ७-१३, १५, १७, तयो. खन्धा २९२, ३३४, ४३८, ४५६, ४५८, १८, २०, २२-३०, ३२, ३४, ३६, **४७५-४७**७ 30, 39, 88, 83, 88, 80, - महाभुता 4, ६८, १५0, ४५५ 40, 48, 48, 80, 88, 86, æ 97, 98, 99, C7, CE, CC, दस्सनेन, पहातब्बिचतसमञ्जिस्स, चित्तं ९०, ९५, ९६, १००, १०२-१०५, १७१ १०७, १०९, ११४ - पहातब्बहेतुका, बाहारा 588 अवितक्कविचारमत्तो ३, ६-८, १०-१३, - चेतना २०१. २१७. २४० **१६-१८**, २२-२४, २८-३४, ३६-- पहातब्बहेत्को, धम्मो १९१-२३३. 88, 83, 88, 8E, 80, 89, 236-288, 286 €0. €C. ७३. ७७. ८२. ८७. - पहातब्बा, खन्या १५८, १६०, १७१. ८९, ९०, ९४-९६, १००, १०३, 328 208, 200, 228 - चेतना १६५, १८३ - असेक्सो २८८-२९६, २९८, ३००, – हेत १७० - पहातब्बो, धम्मो १४७-१६५, १६७- १७१, 308, 303, 304-384 - आचयगामि २५२-२५७. २५९-२६६. १७३-१७९. 825-866 786-700, 707-700 दृश्खानुपस्सना 886-840, 868, 862 २७९-२८३, २८५ दतियो, मग्गो 886. 886 – उपेक्सासहगतो १२०, १२२, १२५ ध १२८, १३३, १३४, १३८, धम्मो, अञ्झत्तारम्मणो **४७५-४८४** 888. 885. 888 – अज्ञाती 844-8E8, 8E3-808 - उप्पन्नो .353-856 - अतीतारस्थाने 836-886, 84c-847 - उप्पादी 828, 82E, 830 - अतीतो ४३१-४३३, ४३५, ४३६ - दस्सनेन पहातब्बहेत्को १९१, २३३. -- अनावनारम्यको २३८-२४४, २४७ **४३८-४५२** - अनागतो - दस्सनेन पहातब्बी 848, 848 १४७-१७१, १७३-- अनिदस्सनअप्यटियी ४८६-४९४, ४९६-१७९, १८२-१८९ - नपीतिसहमती 896, 400-484 - नेवदस्सनेन नमावनाय पहातब्बहेतुको १९१-- अनिदस्सनसप्यटिघो 865-864. 408-403, 404, 400, २०३, २०५,२१८, २२०,२२३, 428, 443, 484 २२५-२३५, २३७-२४५, २४७, २४८ ४२३, ४२४, ४२६, ४२**९** - पहातब्बी १४७-१४९. - अपचयगामि 242-248, 248, 240 १५१-१५३, १५५, १६८, १६o.

१६५, १६७, १६८, १७०, १७२, १७५-१८९ बम्मो, नेवसेक्सनासेक्सी २८८-३०१, ३०३-३१५ नेवाचयगामिनापचयगामि २५२, २५३, २५५-२५७, २५९-२६६, २६८, २६९, २७१-२७६, २७८-२८६ - पच्चपन्नारमणी 83C-880, 887, 888, 888, 880, ४४९-४५१, ४५३ - पच्चपन्नो ¥38-830 - पणीतो 39€ -- परिलारम्मणो 346-368 - परिस्तो ३१७-३३२, ३३४-३५६ - पीतिसहगती ११९-१२३, १२५, १२६, १२९-१३२, १३४-१३६, १३९-१४५ - बहिद्धा 844-808 - वहिद्धारम्मणो 804-868 - भावनाय पहातब्बहेत्को १९१-१९६. १९८-२०३, २०५, २०६, २०८-२११, २१३-२१८, २२०-२२३. २२५-२३४, २३८, २४०-२४२, २४४, २४७, २४८ - पहातब्बो १४७-१५०, १५२, १५३, १५९, १६०, १६२, १६३. १६७, १६८, १७०-१७२, १७४, १७६-१८०, १८२-१८५, १८८, १८९ - मग्गहेतुको ४०२-४०६, ४१०-४१४, ४१७-४२१ - मन्गाधिपति 807-80C, 880-878 - मगगरम्मणो 805-858 - मज्जिमो 30€ - महस्पतारम्भणो 346-368 ३३१, ३३२, ३३४-३**३८, ३४०-**३४७, ३५१, ३५४–३५€ - मिच्छत्तनिवतो 400-800 - सनिदस्सनसप्पटियो ४८६-४८९, ४९७, ४९९-५०१, ५०३, ५०६, ५०८, ५०९ 488-484 300-309, 304-363,

**\$८4, \$८६, ३८८, ३९०-३९९** धम्मी, सनितनकसविचारी ३, ५, ६, ८, १८-२०, ३४, ३६, ३७, ३९-४१, ४३, ४७, ५७, ५९, ६६, ६७, ७२, ७७, ७९-८१, ८७-८९ 93, 98, 94-99, 808, १०२, १०४, १०६, ११३, ११४ - सुखसहगतो ११९-१२३, १२५, १२७, १३०, १३२, १३३, १३६, १४२, १४४ - सेक्खो २८८-३१५ - हीनो ३७६ न नअधिपतिपच्चयो २८, ३८, १५३, १९९, २१७, २२३, २५६, २६३, २६९, २९१, ३०१, ३२०, ३३५, ३५९, ३८०, ३८१, ३८५, ४०४, ४३९, 846, 80E नअनन्तरपञ्चको ३०, ४०, २५६, २६४, ३२३, नआरम्भणपच्चयो २७, १५२, १९८, २१६, २५५, २६३, ३२१, ३७९, ४५७ २५६, २६४, २६९, ३८६, नआसेवनपण्चयो नआहारपच्चयो ३३, १५५, २०२, २५७, २९४, ३२७ नइन्द्रियपच्चयो ३३, १५५, २५७ नउपनिस्सयपच्चयो ३०, २५६, २६४ नकम्मपच्चक्रो ३२, ४०, १२३, १५४, २१७. २५७, २६५, २६९, ३२५, ३६०, 80% नझानपच्चयो १५५, २५७, २६९, ३३७, 880, 849 नत्यिपच्चयो 28, 248 ३१, १६५, २५६, २६४, २६९, ३२४, ४४०, ४५८ नपीतिसहगतो, घम्मी १२३ नपुरेवांतपण्ययो ₹0, १५३, १९९, २५8. े २६४, २६९, ३०१, ३२३, ३३५,

| \$49, \$68, YoE, YYO                          | ] नेवसेक्खनासेक्खा, सन्धा २९४, २९६, ३०४     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| नमगापञ्चको १५५, २५७, २६९, ४०९, ४४१,           | नेवसेक्सनासेक्सो, धम्मो २८८-३०१, ३०३-३१५    |
| मुम्मियम्बर १५५, १५७, १५५, ००४, ००८           | ेनेवाच्यामिनापचयगयि, चेतना २६६, २८१         |
| नवियाकप <del>ण्य</del> यो ३३, १२३, १५५, १६५,  | -बम्मो २५२, २५३,                            |
| २०२, २१८, २६७, २६६, २६९                       | 244-240, 255, 750,                          |
| २९२, ३२६, ३३६, ३६०, ४०९,                      | 758, 708-708, 706-764                       |
| 849, 880, 805,                                | नेवाचयगामिनापचयगामी, खन्धा २५९, २६०,        |
| नविष्पयुत्तपच्चयो ३३, १५६, २५७, २६९,          | 203, 262                                    |
| २९४, ४०९, ४४१                                 | - हेत् २७१<br>-                             |
| नसमनन्तरपञ्चयो ३०, २५६, २६४                   | नोनत्विपच्चयो ३४, २५७                       |
| नसम्पर्यत्तपञ्चयो १५५, २५७                    | नोविगतपञ्चयो ३४, २५७                        |
| नहेतुपञ्जयो २१, १२१, १५१, १६२, १९८,           | 44, ((                                      |
| 286, 223, 224, 262, 268,                      | प                                           |
| ३०१, ३२०, ३३०, ३३५, ३७८,                      | पकतूपनिस्सयो ८०, ८३, १३५-१३९, १७९-          |
| 364, 808, 838, 849, 868,                      | १८१, २३३–२३५, ३०७, ३०८,                     |
| 894, 368                                      | 386-386' 880-886' 856'                      |
| नानाखणिका ९२-९५, १४१, १८३, १८४,               | ४३३, ४३४, ४४८, ४४९, ४६७,                    |
| 240, 248, 260, 340, 348,                      | ४८१, ४८२, ५०४                               |
| 840, 848, 863                                 | पञ्चप्पन्ना, सन्धा ४३५, ४३६, ४४३            |
| निगमघातं १३५-१३८, १४०                         | – चेतना ४३५                                 |
| निब्दानं ५०, ५४, ५६, १७५, २७२, ३०५,           | पञ्चप्पन्नारम्मणा, सन्धा ४४७                |
| ३३८, ४६४, ४६५, ५०१, ५०२                       | – चेतना ४५१                                 |
| निस्सयपच्चयो १५०, १७८, २५४, ३४४, ४२५          | –हेत्र ४४२                                  |
| नेवदस्सनेन नभावनाय चित्तसमङ्गिस्स चित्तं १७२  | पच्चुप्पन्नारम्मणो, धम्मो ४३८-४४०, ४४२, ४४४ |
| - पहातब्बहेतुका, चेतना २०१                    | ४४६, ४४७, ४४९-४५१, ४५३                      |
| - पहातब्बहेतुको, धम्मो १९१-                   | पच्चुप्पन्नो, धम्मो ४३१-४३७                 |
| २०३, २०५–२१८, २२०–२२३                         | पच्छाजातपच्चयो १८२, २३८, २७९, ३४७,          |
| २२५–२३५, २३७–२४५, २४७,                        | ३४९, ३९४, ४२७, ४३५, ४६९, ५०५                |
| 445                                           | पच्छाजात ४३६, ४७१, ४७२, ५०८-                |
| <ul> <li>पहातब्बा, सन्धा १५८, १५९,</li> </ul> | ्४२८, ५११                                   |
| १६२                                           | पञ्च, विञ्जाणानि ५८                         |
| – चेतना १५४, १६५,                             | पञ्चायतनानि ४६१                             |
| \$CX                                          | पञ्जा ८४-८६, १३५, २३५                       |
| - पहातब्बी, धम्मी १४७-१४९,                    | पटिभानपटिसम्भिदा ३०७                        |
| १५१–१५३, १५५, १५८,                            | पठमो, मन्मो ४१७, ४१८                        |
| १६०—१६५, १६७, १६८,                            | पणीती, धम्मो ३७६                            |
| १७०, १७२, १७५,१८९                             | परिकरमं ६४, ६५, ९२, ३०८, ३०९,               |
| नेवसञ्जानासञ्जायतनं १३३, १७६, ३४०,            | 46, 390                                     |
| इंडर, इंडडे, रहर, रहरे, रहरे                  | परिता, बन्धा ३२८, ३३१, ३३८, ३४१             |
| ४६३, ४७८, ४८०, ५०१                            | —चेतना <sub>रिस्स</sub> ाहरुद्धः ३५०        |

|                                       | •                  | •                                             |                         |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| परिता, सद्धा                          | ३४६, ३४७           | भवज्ञ, बहिद्वारम्मण                           | 88.6                    |
| परितारम्मणा, बेतना                    | ३७२                | <b>− महम्मर्त</b>                             | 1-1                     |
| – हेत्                                | ₹ ₹                | – सुबसहगतं                                    | <b>१३</b> ६             |
| परितारम्मणो, धम्मो                    | ३५८—३७४            | भावनाय, पहातब्बचित्तसमञ्जित्स चित्तं          | १७२                     |
|                                       | . <b>३३४</b> -३५६  | <ul> <li>पहातव्यहेतुका, चेतना २०१,</li> </ul> |                         |
| पीतिसहगता, खन्या                      | १२७                | - पहातब्बहेतुको, धम्मो १९१-१                  | 95, 896-                |
| बेतना                                 | 6,8,6              | २०३, २०५, २०६,                                | २०८–२११,                |
| पीतिसहगतो, बम्मो ११९-                 | २३, १२५, १२६,      | २१३–२१८, २२०–२                                | २., २२५-                |
| १२९-१३२, १३४-                         | १३६, १३९-१४५       | २३४, २३८, २४०-५                               | ४२, २४४,                |
| पीतिसहगतं, झानं                       | १२६, १२७, १३५      |                                               | २४७, २४८                |
| पुब्बेनिवासानुस्सितिबाणं ४९,          | ५०, १७१, ३३८,      | - पहातब्बा, खन्धा                             | १६०                     |
|                                       | ४३१, ४४२-४४५,      |                                               | १६५, १८३,               |
|                                       | ४७९, ४८०, ५०१      |                                               | १८४                     |
|                                       | 408, 402, 404      | – हेलू                                        | १७०                     |
| •                                     | રરૂંહ, રંધ૪, રહેલ, | - पहातब्बो, <b>च</b> म्मो १४७-                |                         |
| •                                     | ३४९, ३९३, ४२७,     | १५३, १५९, १६०,                                |                         |
|                                       | 838, 8EC, 408      | १६७, १६८, १७०-                                |                         |
| पुरेजातं ४२८, ४३६, ४७१,               |                    | १७६-१८०, १८२-                                 |                         |
| -                                     | 0 1 - 111          | 1-1 1-1 101                                   | १८९                     |
| <b>₹</b>                              |                    |                                               | ,-,                     |
| फलं                                   | ४९–५१              | म                                             |                         |
| <ul> <li>अवितक्कविचारमत्तं</li> </ul> | ५९, ६०, ६२         | मग्गङ्गानि, अवितक्कविचारमत्तानि               | १०१                     |
| – सर्वितक्कसर्विचारं                  | ५९, ६३, ६६         | - सर्वितक्कसविचारानि                          | १०१, १०२                |
| फोट्टब्बायतनं १०८, १७३,               |                    | मग्गपच्चयो                                    | રેષ૪                    |
| २४४, ३०४,                             | ३३८, ४२३, ४२६,     | ममाहेत्को, धम्मो ४०२-४०६,                     |                         |
| ४२७, ४२९,                             | ४३२, ४३४, ४६३,     |                                               | 880, 888                |
| ४६८, ४६९, ३                           | ७२, ४७३, ४८६–      | मग्गाधिपति, धम्मो ४०२–४०८,                    |                         |
| ३९८, ५०१, ।                           | १०३, ५०५, ५१०      | मन्नारम्भणो, धम्मो                            | 805-858                 |
| æ                                     |                    | मम्मो ४९-५१, १३१,                             |                         |
| बहिद्धा, सन्धा                        | ४६१, ४६२           | - अवितनकअविचारो                               | 48                      |
| - चेतना                               | . ५६, ०५ <b>५</b>  | - अवितमकविचारमत्ती                            | ५९, ६०                  |
| - घरमो                                | 844-808            | - चतुरबो                                      | 880, 886                |
|                                       | ४८१, ४८२           |                                               | ¥\$0, ¥\$6              |
| बहिद्धारम्मणा, सन्धा<br>- चेतना       |                    | 1                                             | ¥80, ¥86                |
|                                       | ₹S¥                |                                               | 880, 888                |
| बहिद्धारम्मणी, घम्मी                  | <b>804-858</b>     |                                               | ९, ६३, <b>६</b> ६       |
| बहिद्यारम्मणं, भवर्ङ्ग                | 828                | मिल्झामो, धंम्मो                              | >> ₹₹5, ₹₹<br>\$6€      |
| . · ¥                                 |                    | महत्त्वता, सन्धा ३१८, ३२८,                    |                         |
| भवक्क, अवितक्कविचारमत                 |                    | नहत्त्वता, खन्या २१८, २१८,<br><b>∽ये</b> तना  | २२९, <b>२०</b> ९<br>३३६ |
|                                       | • ६२               | 1                                             |                         |
| — पीतिस <del>ह</del> गतं              | १३२                | महम्गताधिपति                                  | 388, BA.                |

| •                                                                        | -                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| महम्गतारम्मणा, हेतू ३६२                                                  |                                                                     |
| महुग्गतारम्मणो, धम्मो ३५८-३७४                                            | विचिकिच्छा १२८, १२९, १७१, १८७, २२५                                  |
| महुम्मतो, बम्मो ३१७-३१९, ३२२-३२७,                                        | विञ्जाणञ्चायतनं १७२, ३०४, ४३१, ४४२,                                 |
| ₹२९, ३३१, ३३२, ३३४ <b>–</b> ३३८,                                         | . ४४३, ४४५, ४६३, ४७८, ४८०                                           |
| . <b>३४०—३४७, ३५१, ३५४—३५</b> ६,                                         | विञ्जाणानि, पञ्च ५९                                                 |
| महम्मतं, सीलं ३४७                                                        | वितक्को ७, ९, १०, १२, १४, १६, १८-२५,                                |
| महाभूता, अनिदस्सनसप्पटिघा ५०९                                            | ३३, ३६, ४३, ४९, ५२, ५६,                                             |
| . – तयो ५, ६८, १५०, ४५५                                                  | ६०, ६३, ६६, ९१, ९२, १०४                                             |
| मिच्छत्तनियतो, धम्मो ३७७-४००                                             | विपस्सना १३५, १३९, ३७०, ३७१                                         |
| मोहो, उद्धक्तसहगतो २२, २३, २६, १६८,                                      | विपाकपच्चयो १४२, १५१, १८४, २४१,                                     |
| २५५, २९१, २९७, ४३९, ४५७,                                                 | २५४, २८१, ४११, ३५१, ३७२,                                            |
| ४६२, ४७६                                                                 | ३९६, ४२७, ४३५, ४५०, ४७०,                                            |
| – विविकिच्छासहगतो २२,२३,२६ <i>,</i>                                      | ४८३, ५०६                                                            |
| १५१, १६६, १८९, १९४, २०२,                                                 | विपाकमनोभातु १३३                                                    |
| २१०, २११, २२३, २५५, २५९,                                                 | विपाकमनोविञ्जाणघातु १३२, १३४                                        |
| २९७, ३५९, ४३९, ४५७, ४६२, ४७६                                             | विपाका, जानदस्सनअप्पाटचा ५०६                                        |
| _                                                                        | विष्ययुत्तपच्चयो १३, १८४, २१२, २४२,                                 |
| य                                                                        | २५४, २८२, २९६, ५०८                                                  |
| यथाकम्मूपगनाणं ४९, ५०, ३३८, ३६३, ४३१,                                    | बोदानं ५०, ५९, ६३, ६५, ९१, १३१, १४०,                                |
| ४४२–४४५, ४६४, ४६५,                                                       | १७६, २८०, ३३८, ३३९, ३६४,                                            |
| ४७८-४८०, ५०१                                                             | ३६७, ३६८, ४३३, ४३५, ४६४,                                            |
| ₹                                                                        | ४६५, ४८०                                                            |
| ·                                                                        | स                                                                   |
| रससम्पदा ४३६                                                             |                                                                     |
| रसायतनं ४८६-४९३, ४९८                                                     | सकमण्डो २३४<br>सङ्घं १७९, ४६७, ५०३                                  |
| रूपजीवितिन्द्रियं ३३, ९९, १११, १५५, १८४,                                 | सङ्घं १७९, ४६७, ५०३                                                 |
| १८६, ३१३, ३५३, ४७१,                                                      | सद्सम्पदा ५०३                                                       |
| ४९८, ५०८                                                                 | सद्धा, परित्ता ३४६, ३४७<br>- सदितक्कसविचारा ८०                      |
| रूपायतनं १०८, १७३, १८१, २३७, २४४,                                        |                                                                     |
| ३०४, ३१३, ४२३, ४२७, ४२९,                                                 | सनिदरसनसप्पटिचा, खन्या ५०१<br>सनिदरसनसप्पटिचो, बम्मो ४८६, ४८८, ४८९, |
| ४३२, ४६३–४६५, ४६८, ४६९,                                                  | ४९७, ४९९-५०१, ५०३, ५०६,                                             |
| ४७२, ४८६-४९३, ५०४<br>रूपं, वित्तसमुद्रानं (चित्तसमुद्रानं रूपं दट्टब्वं) | ६०८, ५०९, ५०६, ५०६,<br>५०८, ५०९, ५११–५१५                            |
| रूप, । वर्त्तसमुद्वान (। वर्त्तसमुद्वान रूप दट्टब्ब)                     | पण्ट, ५०८, ५१८–५१५<br>समनन्तरपच्चयो ६६, १३४, १७६, १९५,              |
| व                                                                        | २३२, २५४, २७६, ३०७, ३ <b>९०</b> ,                                   |
| बण्गसम्पदा ४२६, ४२७, ५०३                                                 | Yes YYY Yes had                                                     |
| बत्य १५१, ३१७                                                            | सम्पयुत्तपच्चयो २५४                                                 |
| बत्युपुरेजात १८१, १८२, २३७, ३०९, ३४९,                                    | सम्मतिनयतो, धम्मो ४०, ८३, १७९, ३७७-                                 |
| ४३४, ४६८, ४६९, ५०५                                                       | ₹७९, ३८१–३८३, ३८५, ३८६,                                             |
| विगतपण्चयो २१, २५४                                                       | ₹८८, ३९० <b>–३९२, ३९५,</b> ३९५,                                     |
|                                                                          |                                                                     |

| सबितक्कसविचारा, अधिपति ५३, ५           | ४   सुक्तसहगतो, बम्मो ११९–१२३, १२५, १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – आहारा ९                              | ६ १३०, १३२, १३३, १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इन्द्रिया ९                            | १ १४२, १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| – खन्या ५,६,८,१७,२५,२                  | , सेक्सा २७१, २७३, ३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३१,३३, ३७–४०, ४                        | , – सन्धा २९५, २९६, ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ૪૮, ५१, ५૨, ५५, ५                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५९–६५, ६६, १०                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सवितक्कसविचारा,चेतना ३२, ३३, ४१, ९     | रे <del>तेक्स</del> ो, अधिपति २९७, २९८, ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - सद्धा                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – हेत् ४५, ४                           | ६ सेनासनं ४३४, ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मवितक्कमविचारानि, झानङ्गानि ९          | . ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - मगङ्गानि १०१, १०                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वितक्कसर्विचारो, धम्मो ३, ५, ६, ८-१ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १६-१८, २०-२६, २८,३४, ३१                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३७, ३९–४१, ४३–४७, ५७–५१                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ६६, ६७, ७२, ७७, ७९–८                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८७, ८९, ९२, ९४, ९५, ९९, १०             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १०२, १०४, १०६, ११३, ११)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -मग्गो ५९,६३,६                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वितक्कसर्विचारं, चुर्तिचित्तं ६     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| – झार्न ४                              | (40) (0-) (00) (1-) 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -फलं ५९,६                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सहजातपच्चयो ६६, १३४, १४९, १६०, १७५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १९६, २२२, २५४, ३०७, ३४३                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४२१, ४२४, ४२५, ४४८, ४९३ ५०             | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| सहजाता ९२–९५, १४१, १८३, १८४, २४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २४१, १८०, ३५०, ३५१, ४५०                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४५१, ४८                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सहजाताचिपति ५४, ५५, १२९–१३१, १७४       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १७५, २७३, ३०४, ३०५, ३३९                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३६५, ४२४, ४३२, ४३३, ४४                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४४६, ४६                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सहजातं ४२८, ४३६, ४७१, ४७२, ५०९–५१      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सीलं ४७, ४८, ८१–८३, १२५, १२७–१२९       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १३९, १४०, १७२, १७३, १७                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २३४, २७१, २७३, ३०३, ३०                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३३८, ३४६, ३४७, ३७१, ४२१                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४३१-४३४, ४६३, ४६६, ४६                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (1916 <b>) (44)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and programmy figure                   | Service and the service of the servi |

मुक्क--सम्मेलन सृहणालय, इलाहाबाद प्रकाशक--भिञ्जु जगरीश काश्यप, मन्त्री, पालि प्रकाशन मण्डल बिहार, नालन्दा (पटना)

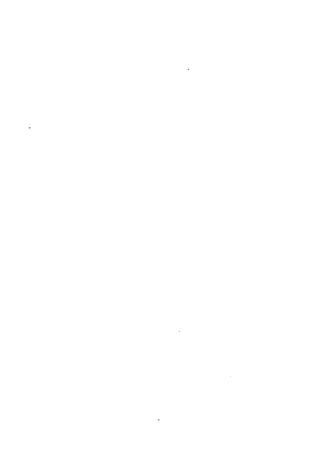